

# रूस में शुद्धीकरण

#### थाधुनिक साहित्य माला-२४

# रूस में शुद्धीकरगा

(श्रंप्रेजी की पुस्तक The Russian Purge का संचिप्त श्रनुवाद)

एफ० बेक एन० डब्ल्यू० गोडिन

नई दिल्ली स्त्राधुनिक साहित्य प्रकाशन Copyright, 1951, by the Viking Press Inc. U.S. A.
Abridged from the book in Author's own words.
Reproduced by permission of the Author and the Publisher.

मूल्य एक रुपया चार आने

प्रकाशक द्याचुनिक साहित्य प्रकाशन, पोस्ट बाक्स नं० ६६४, नई दिस्ती ।

सुद्रक गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिव्खी । इस पुस्तक में १९३६-३९ के उस भीषण रूसी शुद्धीकरण पर प्रकाश डाला गया है जिसका वहाँ के शासकवर्ग ने श्रपना शासन हढ़ करने के लिए प्रयोग किया।

# सूची

| प्राक्कथन    | - | - | - | 3    |
|--------------|---|---|---|------|
| पार्टी-नीति  | - | - | - | ११   |
| लौह कमिस्सार | - | • | - | १६   |
| पूछ्ताछ      | - | - | - | २६   |
| बन्दी जीवन   | - | • | - | ४१   |
| कैदी         | - | - | - | પૂપ્ |
| तीन उदाहरण   |   | - | _ | 2.2  |



#### प्राक्कथन

१६३६-३६ के रूसी ग्रुद्धीकरण-जैसी इतिहास की श्रन्य कोई भीषण घटना प्रत्यक्ष रूप से इतनी श्रिषक दुर्बोध नहीं बनी रही है। यह ग्रुद्धीकरण सोवियत जनता श्रीर इस पुस्तक के दोनों लेखकों को, जो कि इसके शिकार बन चुके हैं, श्रभी तक श्रत्यन्त श्रन्तुत नक्षर श्राता है। तो फिर गैर-सोवियत संसार के लिए इन श्रसाधारण वर्षों की सच्ची तस्वीर देख सकना कितना कठिन होगा ? किन्तु फिर भी, रूसी कम्युनिक्ष्म श्रीर सोवियत युनियन का उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे वर्ष, हमारे विचार में, विशेष महस्व रखते हैं।

सोवियत यूनियन गड़ी सावधानी के साथ बाहरी दुनिया से अपनेआपको अलग बनाए रखता है। जो बात उसको सरकार की नजरों में छिपानी
चाहिए उसे छिपाने की कोशिश करता है और िक्ष सरकार खोलकर
दिखाना चाहती है वही दिखाता है। इस परदे को चीरकर देखने की
बेशुमार कोशिशों की गई हैं। कम्युनिक्म के मित्र और शत्रु, प्रत्यक्ष साक्षी
और आकस्मिक प्रेक्षक सब ही ने इस विषय में लिखा है, किन्तु फिर भी कस
के सच्चे चरित्र के बारे में यूरोप और अमरीका में बहुत कम जानकारी है।
इस बारे में लोगों की अस्पष्ट, उलम्भी हुई धारणाएँ हैं जिनका यथार्थता से
फोई सम्बन्ध नहीं। सनसनी फैलाने की नीयत या आँख मूँदकर तरफदारी

२४—१

£

करने की ख्रादत, घृगा। ख्रथवा पूर्व निर्धारित विचारों ने विरोधी रिपोटों को दूपित बना दिया है; या फिर यह रिपोर्टें कढ़ ख्रनुभवों के भार से दबकर लिखी गई हैं।

इस पुस्तक के लेखकों की प्रचार करने या लोकप्रिय बनने की नीयत नहीं है। खोज-पड़ताल द्वारा पहुँचे हुए नतीजों के अलावा अन्य किसी प्रकार के निक्कवों को पेश करने से लेखकों ने अपने-आपको जान-ब्र्मकर रोका है। श्रमली तथ्य इतने उलभे हुए हैं और अभी तक हम उनके इतने अधिक निकट हैं कि निर्ण्यात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के नैतिक अथवा राजनीतिक निर्ण्यों को प्रस्तुत करने से भी लेखकों ने जान-ब्र्मकर अपने-आपको रोका है। लेखकों का उद्देश्य एक यथार्थ चित्र पेश करना है और पाठक को अपने निर्ण्य पर स्वयं पहुँचने के लिए छोड़ देना है। सोवियत युनियन विरोधाभासों और पारस्परिक प्रतिकृत्वताओं से इतना भरा है कि सोवियत पद्धति, सोवियत-जीवन और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना और भी अधिक कठिन बन गया है। इन उलभनों में स्वयं सोवियत जनता भी मुश्किल से अपना रास्ता देख पाती है। विदेशियों के लिए यह उलभनें अक्सर समम के बाहर होती हैं।

यह पुस्तक उन दो व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है जिन्हें भाग्य ने एक सोवियत जेल में एक साथ ला मिलाया ख्रोर जेल की कोठरी में महीनों के वाद-विवाद का यह परिणाम है। दोनों लेखकों के देश, व्यवसाय ख्रीर दृष्टि-कोणों में अन्तर है, ख्रीर शायद यह अन्तर ही उनके लिए एक हद तक बहिमुंखी होना सम्भव बना पाया है। एक इतिहासकार हे ख्रोर दूसरा वैज्ञानिक। विहिमुंखता के पक्ष में उनकी अपनी व्यावसायिक विशिष्टता छों का प्रयोग उनहें अपने निरूपणों की सावधानी के साथ जाँच करने छोर उनकी तालिका बनाने में तथा निष्कर्णों पर पहुँचने में सम्भवतः बहुमूल्य सिद्ध हुमा है।

## ः १ ः पार्टी-नीति

१६३६ श्रोर १६३६ के बीच के येलोव-काल के महान् शुद्धीकरण पर विचार करने से पूर्व, जो कि हमाग विषय है, हमें उससे पहले की घटनाश्रों पर एक नजर डालनी चाहिए।

विदेशों में ज्यादातर लोगों का यह खयाल है कि शक्तूबर-कान्ति ने रूसी वोद्धिक-वर्ग को सम्पूर्णतः नष्ट कर दिया था। यह एक विलकुल गलत धारणा है जो कि १६१८ श्रीर १६२२ के बीच रूसी उत्प्रवास द्वारा पैदा हुई थी। उत्प्रवास ग्रीर 'वेकाकी' का वौद्धिक-वर्ग के केवल संकीर्ण देशों पर, जैसे कि सामन्तशाही, जमींदार श्रीर धनी व्यापारी, जारशाही के उम्म पतियों पर मोटी तोर पर प्रभाव पड़ा था। किन्तु इन लोगों पर भी उसी परिमाण में प्रभाव पड़ा था। किन्तु इन लोगों पर भी उसी परिमाण में प्रभाव पड़ा था जिस परिमाण में इन्होंने यह-युद्ध में कान्ति का सिक्य विरोध किया था श्रथवा ऐसा करने का जिन पर सन्देह था। बौद्धिक-वर्ग का श्रधिकांश भाग फिर भी बचा रहा। बहुत-से भूतपूर्व सामन्त श्रीर बड़े जमींदार श्रीर जनरल सोवियत व्यवसायों में क्षकों श्रीर संदेशवाहकों के रूप में काम करते नजर श्राते थे।

इसके विपरीत वैज्ञानिक एवं टेकनिकल बुद्धिजीवी, विशेषतः अधिक उन्नत शिक्षा-प्राप्त टेकनिशियन आरम्भ से ही सोवियत-शासन से आदर

श्रीर प्रोत्साहन प्राप्त करते रहे थे. यद्यपि वे भी वाकी जनता की तरह कटोर राजनीतिक नियन्त्रमा में रहते थे। फिर भी अधिकांश लोग शासन के पक्ष में सामान्यतः श्रीर विशेषतः स्तालिन द्वारा श्रपनाई गई नीति के पक्ष में न थे श्रौर इसलिए लगभग १६२६ के बाद से सरकार उत्पीडक एवं श्रातंक-वादी कार्यवाहियाँ करने के लिए बाध्य हो गई ताकि इन क्षेत्रों को. विशेषतः टेकनिशियन श्रीर इंजीनियरों के निष्किय प्रतिरोध को भी कुचला जा सके। प्रराने बुद्धिजीवी-वर्ग के बहुत-से इंजीनियरों की गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर चाहे उन्हें लम्बी सजाएँ दी गई हों या न. जैसे ही उन्होंने श्रावश्यक श्रपराध-स्वीकृति की. उन्हें रिहा कर दिया गया । 'उद्योग-पार्टी' कहलाए बाने वाले एक टल पर दिखावे के लिए मुकटमे चलाए गए. जिनमें इंजी-नियरों श्रीर प्रोफ़ेसरों को फाँसा गया । हर मामले में श्रपराधियों पर तोड-फोड करने श्रौर विष्लवकारी कार्यवाहियों का जुर्म लगाया गया, किन्त सोवियत वृद्धिजीवी-वर्ग के शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो समभते थे कि ये दोपारोपरा वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं। हजारों इंजीनियर, टेकनिशियन, क्रिप एवं वन-विशेषज्ञ, डॉक्टर श्रीर वैज्ञानिक इस श्रल्पकालीन शुद्धीकरण के शिकार बने । श्रपराध-स्वीकृति के बाद उनमें से श्रिधिकांश को शीघ ही मुक्त कर दिया गया श्रीर कई की तो महत्त्वपूर्ण पटों पर पुन: नियक्त भी किया।

इस प्रकार सरकार श्रपनी नीति के समस्त विरोधियों को नष्ट करने के श्रपने लच्य में सफल हुई। सोवियत युनियन के इंजीनियरों को पढ़ाया गया कि वे सरकारी हुक्मों को किसी भी तरह के बहस-मुबाहिसे बिना ही स्त्रीकार करना सीखें श्रीर यहाँ तक कि जब वे खुद सममते हों कि सरकारी हुक्म श्राचित श्रथवा टेकनिकल दृष्टि से तुटिपूर्ण हैं तब भी उन्हें उन द्वुक्मों की लामील करना सीखना चाहिए।

पार्टी और सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों श्रीर श्रीद्योगिक कार्य-कलापों की 'सफाई' ने भी पंचवर्षीय योजना के समस्त विरोध को नष्ट करने में सहायता पहुँचाई है।

'राफ़ाई' (या चिश्तका) द्याव डालने का सबसे अधिक प्रचलित श्रीर सबसे अधिक प्रभावीत्पादक तरीका था। 'सफ़ाई' के फलस्वरूप किसी को भी पार्टी से, श्रपने दफ्तर या अपने कारखाने से 'साफ' किया या बाहर निकाला जा सकता था। अन्य नरम कार्यवाहियाँ भी थीं जैसे कि 'संगठन-सम्बन्धी कार्यवाहियाँ'; जिनमें मामूली या 'सख्त डाँट-फटकार, ट्रेड यूनियन से अस्थायी व स्थायी रूप से बाहर निकाला जाना श्रीर केंचे पद से नीचे उतार देना आदि शामिल था। हर एक कारखाने, कार्यालय या संस्था में 'सफाई'- सम्बन्धी समाएँ होती थीं जिनमें इस प्रकार की कार्यवाहियों के लिए पार्टी-प्रतिनिधि के प्रस्ताव का बहुधा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता था।

सामाजिक उत्पत्ति, या यह बहाना कि श्रमुक व्यक्ति ने श्रपनी सामाजिक उत्पत्ति छिपाई है, या वह किसी श्रन्य राजनीतिक दल का भृतपूर्व सदस्य रह जुका है, या पहले कभी उसने पार्टी के श्रन्टर विपक्षियों का समर्थन किया है, श्रादि वातों को श्रवसर 'सफाई' का कारण बताया जाता था। राजनीतिक श्रविश्वसनीयता-जैसा व्यापक श्रपराध या श्रन्य किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर 'सफाई' श्रुक्त की जा सकती थी। पार्टी से वाहर निकाला जाना श्रन्सर गिरफ्तारी की भूमिका होती थी। सोवियत यूनियन के शिक्षित-वर्ग विशेपक, पार्टी-सदस्य श्रीर श्रिषकारियों के लिए 'सफाई' बहुत-कुछ वही अर्थ रखती थी जो कि धनी किसानों के लिए रखती चली श्राई थी।

तथाथित प्रोशवाँतका (जाँच) ऋौर 'ऋालोचना एवं ऋास्म-विवेचन' की विभिन्न प्रक्रियाऋों का शैक्षणिक चेत्र के सोवियत नागरिकों पर भी प्रयुक्त किया गया।

वैज्ञानिक एवं कत्तात्मक कार्यों तथा समस्त शास्त्रीय शिक्षा की कठोर त्रालोचना की जातो थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्तों से अर्थात् पार्टी के अधिकृत एवं प्रचलित रूप से मान्य नीति से कहीं कोई पथश्रष्ट तो नहीं हो रहा। सोवियत जीवन में पार्टी-नीति एक भीषण महत्त्व रखती है — हरेक जगह उसे खींचकर ले आया जाता है, यहाँ तक कि लोगों के निजी जीवनों में भी !

सैद्धान्तिक रूप से पार्टी की सामान्य नीति दक्षिण अथवा वाम पक्ष की ऋोर सुकने की हमेशा इजाजत देती है ऋौर सोवियत युनियन की एक बुनियादी कपोल कल्पना के श्रनुसार यह नीति सम्पूर्णतः सीधे रास्ते से श्रागे बढ़ती जा रही है। किन्तु व्यावहारिक रूप में वे विचार, जो कभी पार्टी-नीति के सुर के साथ मिले हुए थे, कभी बिलकुल उसके विपरीत जा पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में पार्टी-नीति का रास्ता सीघा न होकर टेढ़ा-मेढ़ा है। फिर भी इस रास्ते के सीधेपन के सूठ को हमेशा बनाए रखा जाता है। ब्रातः पार्टी के पुराने कागजातों का हवाला देना सख्त मना है। यदि सचेत पाठक स्तालिन की कृतियों के पुराने, श्रप्रचलित संस्करणों में लिखी कुछ वातें याद रख पाते हैं तो अजीव स्थिति पैदा हो जाती है--ऐसी स्थिति जिसके बहुत भयंकर परिग्राम हो सकते हैं। उदाहरगा के लिए स्तालिन की 'लेनिनवाद की समस्यास्त्री' नामक पुस्तक के एक ग्रंश में गृह-युद्ध में जॉल्स्की की विशेष सेवाग्रों का उल्लेख किया गया है। ग्रीर बाद में त्रात्स्की को क्रांति से पहले ही 'पूँ जीवाट श्रीर फासिन्म का गुप्त समर्थक' बताया गया श्रीर कहा गया कि उसकी ''क्रांतिकारी कार्यवाहियाँ श्रपने क्रांति-विरोधी सिद्धान्तों को केवल छिपाने के लिए ही थीं।"

श्रतः पार्टी की सामान्य नीति का हरेक टेढ़ा-मेढ़ापन 'पार्टी के हतिहास' को पीछे से बदले जाने के लिए बाध्य कर देता है श्रीर समस्त स्कूलों, विश्वविद्यालयों श्रीर पार्टी-चेत्रों के लिए श्रध्ययन का यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। १६६६ के शुद्धीकरण के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति न बचा था जिसे पार्टी के श्रिधकृत इतिहास लिखने का काम सोंपा जा सके, क्योंकि खतरा था कि वह लेखक या जिन व्यक्तियों का उसने गुण्य-गान किया है बाद में क्रांति-विरोधी साबित हों। श्रतः १६३८ में प्रकाशित श्रिधकृत पार्टी-इतिहास पर किसी लेखक का नाम न दिया गया। "पार्टी की केन्द्रीय-समिति के श्रायोग द्वारा श्रीर जे० स्तालिन के व्यक्तिगत सहयोग से" यह प्रकाशित द्वारा था। श्राज भी यही इतिहास चलता है।

त्रालोचना त्रौर त्रात्म-विवेचना का एक-मात्र काम गलितयां त्रौर पथ-भ्रष्ट हो जाने की खोलकर दिखाना है। श्रपनी या दूसरों की पैरवी करने की इजाजत नहीं दी जाती श्रौर हरेक भूल में राजनीतिक दोश ढूँढ़ निकाला जाता है। प्रत्येक सोवियत नागरिक से श्राशा की जाती है कि वह अपने श्रौर श्रपने नीचे काम करने वालों का राजनीतिक उत्तरदायित्व सँभालेगा।

जब कोई व्यक्ति जाँच-पड़ताल की कार्ययाही का शिकार हो जाता है तो उसके उचाधिकारियों, उसके साथियों श्रीर निम्नाधिकारियों, सबको श्रीर साथ ही 'जनता के प्रतिनिधियों' को श्रर्थात् पार्टी श्रीर ट्रेड यूनियन श्रादि के प्रतिनिधियों को इस कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी एक विश्वविद्यालय में 'जनता के प्रतिनिधियों' को मिश्चियों, नौकरानियों, सन्देशवाहकों श्रीर क्रकों में से चुना जाता है श्रीर नतीजा यह होता है कि सुशिक्षित विशेपज्ञों का कार्य श्रिधकांशतः उन लोगों की श्रालोचना का विपय बनता है जिनका शैक्षणिक स्तर बहुत ही नीचा होता है। इस जाँच-पड़ताल की व्यापकता जनता के सामने सोवियत-जनतन्त्रवाद के एक श्रिनेवार्य ग्रुण के रूप में पेश की जाती है, यद्यपि इन जाँच-पड़ताल-सम्बन्धी समाश्रों में दिये जाने वाले वक्तव्यों का रूप किसी सक्षम पार्टी-श्रिषकारी द्वारा पहले से ही निधीरित किया जा चुका होता है। रात-रात तक चलने वाली यह समाएँ बहुधा दिखावे के लिए ही होती हैं।

सफाई श्रीर जॉन-पड़ताल-सम्बन्धी यह कार्यवाहियाँ शुरू में भूतपूर्व कर्मीदारों, पदाधिकारियों श्रीर धर्माधिकारियों श्रादि के लिए ही खात तौर पर काम में लाई जाती थीं। १६२० की दशाब्दी के श्रन्त से यह कार्य-वाहियाँ बढ़ने लगीं श्रीर किसान, वे लोग जो पार्टी के श्रन्त से रहकर वाद-विवाद में फॅस जाते थे, मिस्त्री, वैज्ञानिक, कलाकार, राजनीतिज्ञ श्रीर पार्टी-श्रिधकारी भी इनमें शामिल किये जाने लगे श्रीर श्रन्त में १६३० की दशाब्दी में यह कार्यवाहियाँ पार्टी के उच्चतम श्रीधकारियों से लेकर खबर लाने-ले जाने वाले छोकरों श्रीर भाड़ क्रॉक्स वालों तक, जनता के सब यगौं पर लागू की जाने लगीं।

## : २ : लोह कमिस्सार

१ दिसम्बर १६३४ को एस० एम० किरॉव की इत्या के कुछ महीनीं वाद एक नई राजनीतिक सफ़ाई शुरू हुई। किरॉव लेनिनग्राट-पार्टी-कमेटी का मन्त्री त्रीर पोलितब्यरों का एक सदस्य था। इस बार ऋाम तौर पर किये जाने वाले विज्ञापन के बिना ही चपचाप सफाई ग्रारू हुई. जिसे "पार्टी-सदस्यों के निजी कागजातों की जॉन्च-पडताल" या ''पार्टी-सम्बन्धी मामलों के विनियमीकरण्" का विनम्रतापूर्वक नाम दिया गया। किन्तु इराका श्रन्त इस प्रकार की श्रन्य सब पूर्व कार्यवाहियों से कहीं बढ़-चढ़कर हुआ। 'वर्ग-सचेतनता' की दुहाई ने निन्दास्त्रों श्रीर 'पोल खोलने' का एक भीपण क्रम जारी कर दिया । पार्टी-सदस्यों श्रीर साधारण सोवियत नागरिकों की साख इसी बात पर निर्भर थी कि वे कितने लोगों को पकडवाते हैं। किसी भी तरह की शहादत जरूरी न समभी जाती थी। "जहाँ वर्ग-भावना बोलती है वहाँ प्रमाण श्रनावश्यक है," किएव विज्ञान-श्रकादमी के प्रोफेसर कॉमरेड कामिन्स्की का कथन था। खास तौर पर विशेष उत्साही लोगों ने तो किसी एक व्यक्ति की सचतेनता साबित करने के लिए उसके द्वारा पकड़ाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तक भी तय करनी चाही थी। यह संख्या लगभग एक सौ व्यक्तियों की थी। कोई ठीस सबूत जरूरी न था; सिर्फ पुराने, ग्रस्पष्ट दोपारोपगों से काम चल सकता था, जैसे कि

'सोवियत विरोधी रुख रखना', 'दुश्मन की मदद करना', 'वर्ग-सचेतनता' में कमी', 'नैतिक पतन', 'पार्टी-नीति का श्रशुद्ध रूप 'प्रस्ततु करना', 'सामान्यतः पथभ्रष्ट हो जाना' श्रादि । श्रमियुक्त द्वारा श्रपनी पैरवी करने को कोशिश करना श्ररम्भव था श्रौर श्रगर वह श्रपनी पैरवी कर भी पाता तो उसे फायदे की बजाय नुक्सान ज्यादा होता । सबसे ज्यादा बुद्धिमानी इसमें थी कि श्रमियुक्त श्रपना दोष स्वीकार करके पश्चाताप करने लगे चाहे पश्चाताप करने को कोई भी कारण मौजूद न हो । कुछ भी हो, श्रन्त में श्रमियुक्त का भाग्य जाँच-पड़ताल के नतीजे से कम श्रौर एन० के० वी० डी० या श्रन्य पार्टी-श्रिधकारियों के ग्रुप्त निर्ण्यों पर श्रिधक निर्भर करता था ।

प्रत्यक्षतः इस प्रकार की पकड़ा-धकड़ी को पोत्साहन देने के फलस्वरूप सन प्रकार की बुराइयाँ चल पड़ीं। व्यक्तिगत प्रतिशोध श्रीर छोटे श्रिध-कारियों द्वारा श्रपने वड़े श्रक्तसरों को हटवाकर उनकी जगह प्राप्त करने की श्राकांक्षा दूसरों की निन्दा का कारण बनती थी। इसमें एक बड़ा लाम श्रीर यह था कि किसी प्रमुख श्रिधकारी की गिरफ्तारी या उसके पद-च्युत होने का श्रर्थ था कि एक नये बने हुए मकान का एक हिस्सा खाली हो जायगा।

किसी के खिलाफ खबर देने का पहला नतीजा यह होता कि उसकी नौकरी जाती रहती । ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बोलना भी खुर एक भारी जुर्म बन जाता था । निन्दित व्यक्ति श्रन्त में गिरफ्तार कर लिये जाते श्रीर गिरफ्तारी ज्यादातर एक प्रकार का छुटकारा साबित होती । कई लोग तो सचमुच एन० के० बी० डी० से श्रपनी गिरफ्तारी की भीख माँगते, क्योंकि राजनीतिक कलंक श्रीर नौकरी पाने की श्रसम्भवता उनका जीवन श्रसहनीय बना देती थी ।

श्रीर इस तरह 'सफाई' शुद्धीकरण के रूप में परिण्त हो गई श्रीर कमशाः जनता के सब भागों पर छा गई।

१६३६ की गरमियों में 'दिखावे' के मुकदमों का एक नया कम जारी हुआ। इन मुकदमों में राजकीय अभियोजक विशिन्स्की ने, जो कि मेनशेविक-

दल का भूतपूर्व सदस्य था, पहली बार एलान किया कि पार्टी के विपक्षीगण, खास तौर पर ऑल्स्की ख्रोर बुखारिन अपने राजनीतिक जीवन के दौरान में ही कान्ति-विरोधी नहीं बने थे, बल्कि शुरू से ही वे विदेशी 'पूँ जीवादी' ख्रोर 'फासिस्टों' से सम्बन्ध बनाए हुए थे ताकि वे रूसी-क्रान्ति को रोक सकें ख्रोर यदि क्रान्ति सफल हुई तो उसको उलट सकें।

येमोव की जगह खौफनाक यागोदी ग्रह-विभाग का किमस्सार बना। एक क्ष्या के लिए देश ने राहत की साँस ली, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि अब नीति में परिवर्तन होगा। किन्तु शोध ही यह स्पष्ट हो गया कि नीति में सिर्फ़ यही परिवर्तन हुआ कि उसकी सख्ती और बढ़ गई। समाचार-पत्रों ने येभोव की 'लौह-किमस्तार' बताकर उसका गुण-गान किया, जितने कि ठीक आखिरी मौके पर एक ऐसे भयंकर षड्यन्त्र को खोल दिया जो कि देश के उस्ततम स्थानों में पहुँच चुका था।

१६३६-३६ की गिरफ्तारियों में पहली गिरफ्तारियों से यह फर्क था कि इस बार जनता की दृष्टि में प्रमुख ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। व्यवस्थापकगया, पार्टी-एककों के मन्त्री, प्रादेशिक ग्रौर जिला-समितियों के मन्त्री, श्रौद्योगिक संस्थाश्रों श्रौर उनके विभिन्न विभागों के प्रधान, जन-किमस्सरियटों के उच्च पदाधिकारी, विशेषतः यातायात संगठन के श्रधिकारी-गया, लाल सेना के श्रफ्तर, जिनमें सोवियत यूनियन के मार्शल तक शामिल थे, पार्टी संगठन के उच्चतम कार्यकर्ता, जिनमें केन्द्रीय समिति श्रौर पोलित-ब्यूरों के सदस्य तक थे, प्रसिद्ध लेखक, विद्वान् श्रौर टेकनिशियन सभी पर श्रसर पड़ा था।

जब प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाने लगा तो आरम्म मैं कोई घोषणा न की गई श्रीर सोवियत जनता इस बात पर गौर करने की अम्यस्त हो गई कि किन मशहूर लोगों की तस्वीरें दीवारों से या दुकानों से इटाई जा रही हैं श्रीर कौन-कौन-सी राजनीतिक पुस्तिकाएँ श्रव नहीं विकतीं या पुस्तकालयों में नहीं मिलतीं। तस्वीरों श्रीर कितानों का इस तरह गायब हो जाना गिरफ्तारी का द्योतक था। स्कूलों की कितानों में इस शुद्धीकरणा ने तहलका मचा दिया। व्यक्तिगत व्यक्तित्व की नई नीति ने माशलों, जन-किमिस्सारों श्रीर ग्रन्थ उच्चिष्ठिकारियों की तस्वीरों श्रीर उनकी प्रशंसा में संक्षिप्त लेखों से इन किता में को भरना शुरू कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि इन पुस्तकों के सारे संस्करणों को वितरण किये बिना ही नष्ट करना पड़ा। शुद्धीकरण की नीति इस गति से श्रागे बढ़ने लगी कि नई पुस्तक के प्रकाशन तक पुराने नायकों की जगह श्राये हुए नये नायक भी 'जनता के शत्रु' बन गए। वर्षों तक बच्चों को श्रापने पाठों को लिखकर उतारना पड़ा, क्योंकि किसी भी प्रकार की पाठ्य-पुस्तकों उपलब्ध न थी। ग्राधिक मूल्यवान् बैंक-नोटों पर पाँच उच्च पदाधिकारियों के इस्ताक्षर हुआ करते थे, जो कि बाद में सब-के-सब गिरफतार कर लिये गए। १६३८ में रूबल के नये नोट जारी किये गए, जिस पर किसी के भी हस्ताक्षर न थे।

गिरफ्तार किये गए लोगों के नामों के साथ उनकी कृतियाँ भी गायब हो गई। जब एक प्रसिद्ध शिल्पकार, प्रोफेसर कातको गिरफ्तार किया गया तो सार्वजनिक स्थानों श्रोर प्रदर्शनियों से उसकी समस्त कृतियों को हटा लिया गया, यद्यपि उसकी श्रिषकांश कृतियाँ मोवियत राज्य का गौरव-गान ही करती श्री। मास्को-स्थित कान्ति-संप्रहालय की श्रारम्भिक दर्शित वस्तुश्रों की संख्या क्रमशः कम होने लगी। इन वस्तुश्रों की जगह उन चित्रों ने ले ली जिनमें कान्ति में स्तालिन का कार्य श्रीर कान्ति के नेतृत्व में लेनिन के साथ स्तालिन या वनिष्ठ सम्पर्क दिखाया गया था।

किसी एक लेखक या कलाकार की गिरफ्तारी उसकी कृति को स्वतः ही हानिकर सिद्ध कर देती थी श्रीर श्रन्त में वह निश्चय ही निलीन मी हो जाती, किन्तु टेकनिकल श्रथवा वैज्ञानिक कृतियों के लिए यह बात लागू न होती थी। ऐसे कार्य किसी दूसरे को स्थानान्तरित कर दिए जाते श्रीर फिर उस व्यक्ति के नाम पर ही श्रागे बढ़ाए जाते थे। उदाहरण के लिए जब हवाई-जहाजों के प्रसिद्ध डिजाइनर ए० एन० तूपोलैंग को गिरफ्तार किया गया तो ए० एन० टी० नाम के हवाई जहाजों के नाम बदल दिये गए जो कि उस डिजाइनर के नाम पर बने थे। हमारे एक साथी कैदी ने श्रपनी गिरमतारी से कुछ पहले अपने चार साथियों के साथ पदार्थ-विज्ञान-विषयक एक कार्य पूरा किया था और विज्ञान-अकादमी के सम्मुख एक सम्मेलन में अपने कार्य पर एक व्याख्यान भी दिया था। इसी और अंग्रेजी भाषा की दो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में यह विवरण अक्षरशः मकाशित हुआ, किन्तु गाम केवल उन दो व्यक्तियों के ही दिये गए जो कि गिरफ्तार नहीं हुए थे।

सोवियत विकास के इस क्रम में स्तालिन के व्यक्तित्व की प्रशंसा श्रारम्भ हुई | विपक्षियों की हार के बाद से स्तालिन की महत्ता में तो कोई सन्देह ही नहीं था किन्तु श्रमी तक जनरल सेकेटरी की विनम्रता श्रीर प्रसिद्धि के प्रकाश से दूर रहकर केवल पार्टी की सामृहिक इच्छा का पालन करने की भूठ को ही कायम रखा गया था।

श्रव समाचार-पत्रों, प्रोपेगेयहा श्रीर सार्वजिनक घोपणाश्रों में स्तालिन का नाम श्रिधिकाधिक प्रमुखता प्राप्त करने लगा। स्तालिन की मूर्ति श्रीर चित्रों का रखना श्रानवार्य बन गया—न केवल कारखानों श्रीर सार्वजिनक कार्यालयों में ही बल्कि उस प्रत्येक सोवियत नागरिक के घर में भी जो कि श्रपने-श्रापको स्वामि-भक्त दिखाना जरूरी समम्तता था। स्तालिन के मुँह से निकला हुश्रा प्रत्येक शब्द एक धार्मिक महत्ता प्राप्त करने लगा श्रीर उसकी वार-वार उद्धृत किया जाने लगा। शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसमें स्तालिन की विशेष या श्रीर उस विषय के विकास में स्तालिन की देन का उल्लेख किये बिना कोई भी पुस्तक या लेख का लिखा जाना सम्भय था। किन्तु सोवियत यूनियन में किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जाता। स्तालिन का प्रमुख स्थान तो उसके श्रदितीय व्यक्तित्व के कारण बताया जाता है श्रीर इस प्रकार सोवियत जनतन्त्रवाद श्रीर पार्टी की सामृहिक शक्ति की भूठ को सख्ती के साथ कायम रखा गया है।

'जनतन्त्रवाद' ए। इसे ही पुराने धनिक-वर्ग के सिद्धान्तों की उपज बनाकर निन्दित करार किया जाता था किन्तु अब सोवियत ढंग का जन-तन्त्रवाद सरकारी तौर पर सोवियत संविधान का मूलभूत सिद्धान्त घोषिक किया गया है। जनतन्त्रवाद की तरफ जाहिग तौर पर इस मुकाव के दो कारण हैं। प्रथम, विदेशियों की नजरों में सोवियत यूनियन द्यौर फासिस्ट तानाशाही के जीच एक स्पष्ट रेखा खींचना द्यावश्यक समका गया। किन्तु सोवियत जनतन्त्रवाद पर जो जोर दिया जाता है उसके लिए यह पर्याप्त कारण नहीं। हमारी राय में सोवियत यूनियन में जनतन्त्रवाद की माँग की प्रकलता का कारण सच्चे जनतन्त्रवाद न कि दिखावे के जनतन्त्रवाद की माँग है। तानाशाही से देश कव जुका द्योर जैसे-जैसे राज्य की सर्वव्यापक शक्ति उतरोत्तर कठोर द्यौर प्रस्थक बनती जा रही है वैसे ही वास्तिवक जनवादी नियन्त्रण के लिए जनता की इच्छा भी प्रयल होती जा रही है। जनता श्रपने-ग्रापको जनतन्त्रवाद के लिए पूर्ण रूप से तैयार समक्ती है द्यौर जनता की यह भावना इतनी प्रवल है कि इम दिशा में कुछ-न-कुछ करने के लिए सरकार वाध्य है। यदि जनता को जनतन्त्रवाद का सार नहीं दिया जा सकता तो कम-से कम उसे जनतन्त्रवाद की छाया देना तो श्रावश्यक हो गया।

एक श्रोर तानाशाही के तरीकों को सख्ती से काम में लाना श्रोर दूसरी श्रोर भूठे जनवादी तरीकों को लागू फरने के उल्लेखनीय परिणाम हुए हैं। समस्त मतदान, कारखानों की समितियों श्रोर पार्टी एककों जैसे छोटे-से-छोटे एककों में ग्रुप्त मतदान होते थे, किन्तु इन मतदानों का फल वस्तुतः एकमत श्रोर नेताश्रों की इच्छाश्रों के श्रानुसार ही होता था। यदि कोई व्यक्ति नेताश्रों की इच्छाश्रों के श्रानुसार ही होता था। यदि कोई व्यक्ति नेताश्रों की इच्छा के विषद्ध वोट देने का साहस करता तो एन० के० वी० डी० द्वारा उसके पकड़े जाने के कई तरीके थे श्रोर किसी-न-किसी तरह उसे श्रापने 'विरोधी' रुख के लिए प्रायश्चित करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। उसके पकड़े जाने का एक तरीका शायद उसके द्वारा नासमभी में कही गई बातें भी थीं। जनवादी प्रक्रियाश्रों का श्राभास देने के लिए कुछ लोगों को पहले से ही खरूरी हिदायतें देकर श्रावसर कुछ विपक्षी वोट भी प्राप्त कर लिए जाते थे।

इस बात का रादा प्रबन्ध रखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति या समूह, चाहे वह कितना ही नगयय क्यों न हो, पार्टी-एकक के सेकेटरी की श्राधकृत

11173

श्रमुमित प्राप्त किये विना किसी भी प्रकार का श्रपनापन प्रदर्शित न कर सके । सब प्रकार का 'सामूहिक प्रतिनिधित्व', जब तक कि पार्टी की श्रोर से ही श्रारम्भ न हुश्रा हो, निपेध था श्रीर 'सोवियत-विरोधी कार्य' समभा जाता था। सोवियत 'जनतन्त्रवाद' का सबसे श्रधिक उल्लेखनीय गुर्था, जिसका विदेशों में इतना प्रचार किया जाता है, व्यक्ति द्वारा श्रपने तरीके से काम करने की शिक्ति पर सरकारी एकाधिकार है।

यह शुद्धीकरण जिस समय अपने चरम शिखर पर पहुँचा हुआ था उसी समय सर्वोच्च सोवियत के लिए चुनाव हुए । निर्वाचित सरस्यों की बैठक होने तक पार्टी की प्रकाशित सूचियों में दिये गए अधिकांश उम्मीदवार गिरफ्तार हो चुके थे। कई तो मतदान आरम्म होने से पूर्व ही गिरफ्तार हो चुके थे। जैसे जैसे इस नये जनतन्त्रवाद के चरित्र का बनावटीपन स्पष्ट होने लगा, वैसे ही जनता की इसमें दिलचस्पी कम होने लगी। एक पर के लिए केवल एक ही उम्मीदवार का स्चियों के साथ निर्वाचन केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह गया।

गिरफ्तारियों की संख्या १६३७ से १६३८ के अन्त तक लगातार बढ़ती रही। कई कार्यालयों में यह संख्या सौ प्रतिशत से भी श्राधिक बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी पदाधिकारी के बाद उसका उत्तरा-धिकारी भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसी एक कार्यालय के तीन मैनेजगें का एक के बाद एक गिरफ्तार किया जाना कोई असाधारण बात न थी। कियेव विज्ञान-अकादमी के तेरह मन्त्रीगण, जो कि १६३१ और १६३८ के बीच एक के बाद एक नियुक्त किये गए थे, सब ही गिरफ्तार कर लिये गए। इस काल में नियुक्त कियेव-विश्वविद्यालय के सात प्रिंसिपलों में से छु, गिरफ्तार किये गए और एक अपनी मीत से मर गया।

शहरों में गिरफ्तार किये जाने वाले श्रौर विशेषतः बुद्धिजीवी-वर्ग के लोगों पर ज्यादातर जास्सगिरी का जुर्म लगाया जाता था। 'प्रोराबोतका'- सम्बन्धी सभाश्रों में—मजदूरों की उन सभाश्रों में जिनमें उपस्थिति श्रानवार्य थी, यह बात स्पष्ट की जाती। इन सभाश्रों की कार्यवाहियों में श्रौर जॉन्स

पड़ताल-सम्बन्धी समाश्रों की कार्यवाहियों में, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, कुछ फर्क था। 'प्रोराचोतका'-समाश्रों में वक्तागए। खतरनाक जास्सों ग्रौर तोड़-फोड़ करने वाले लोगों को फ़रती के साथ नाकामयान बनाने के लिए एन० कें० वी० डी० का ग्रुकिया ग्रदा करते ग्रौर उन लोगों को सख़त सजा दिये जाने की माँग भी पेश करते। गिरफ्तार लोगों के व्यक्तिगत जीवनों की घटनात्रों को ऐसे मयान किया जाता कि वे जनता के शत्रु नजर श्राने लगते। अपने श्रिधक-से-श्रिधक उन साथियों पर टोघारोपण करना भी जरूरी समभा जाता था जो तब तक गिरफ्तार न हुए थे। इस बात ने सबसे ग्रिधक स्वामि-भक्त नागरिकों में भी विद्रोह पैदा कर दिया। इन सभाश्रों में प्रत्येक प्रमुख कार्यकर्ता को बोलना पड़ता था ग्रौर उस प्रत्येक कथन को शक की निगाह से देखा जाता था जो गिरफ्तार लोगों के ग्रपराध पर सन्देह प्रकट करता था।

इतना सब होते हुए भी इन अभियोगों पर सामान्यतः विश्वास नहीं किया जाता था। किन्तु देशभक्त नागरिकों का विश्वास था कि इन गिर-पतारियों के पीछे जरूर कुछ है—असावधानी से पर बुरी नीयत से न कही हुई कोई बात, किसी सन्त्रमुन्न दोपी व्यक्ति से पुराना सम्बन्ध या जान-पह-चान। इन गिरफ्तारियों और अपराध-स्वीकृतियों की बारीकियों के बारे में—किनकी हम आगे चलकर विवेचना करेंगे—औसत रूसियों की उतनी ही जानकारी थी जितनी कि विदेशियों की। 'दिखावे' के बड़े-बड़े मुकदमों में की गई अपराध स्वीकृतियों पर विदेशियों को जितना विश्वास था सीवियत यूनियन में उतना ही या उससे भी कम विश्वास किया जाता था। वे औसत सोवियत नागरिक के लिए उतनी ही पेचीदी थीं जितनी कि गैर-सोवियत नागरिक के लिए।

अन्त में सोवियत यूनियन में कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहा जिसका कम-से-कम एक रिश्तेटार या निकट मित्र जेला मैं न हो

शुद्धीकरण का फल कमशः प्रकट होने लगा श्रीर देश के श्रार्थिक जीवन श्रीर उसकी सामरिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ने लगा । देश के प्रायः प्रत्येक कारखाने और रेलवे-स्टेशन, प्रत्येक स्कूल श्रथवा शिक्षा-संस्था के मुिल्याओं को हटाया जा खुका था। यही वात श्रमंख्य सामूहिक फारमें। प्रायः उमस्त सरकारी कार्यालयों श्रोर सारे सैनिक दाँचे के लिए लागू होती थी। देश के प्रायः प्रत्येक मुख्य पद पर बहुत से श्रनुभवहीन उत्तराधिकारियों को बैटाया और हटाया गया। कार्य-कोशल का उल्लेखनीय पतन हो गया। मजदूरों की लगातार समाश्रों श्रोर गिरफ्तार किये जाने के हर वक्त मौजूद डर ने, अपने-श्राप काम करने की शक्ति श्रोर श्रनुशासन को भंग कर दिया श्रोर इसलिए काम चालू रखने के लिए सख्ती बरतना जरूरी हो गया। उस दिन से श्राज तक सोवियत यूनियन में काम से एक दिन की भी श्रनुचित गैर-हाजिरो का मतलब एक साल की सजा है। तीन बार काम पर पन्द्रह मिनट देर से पहुँचने का मतलब है नौकरी से बरखास्त हो जाना या बहुत हुंश्रा तो नीचे पद पर काम करना।

येलोव शुद्धीकरण-जैसे प्रत्येक आन्दोलन की कुछ स्वाभाविक सीमाएँ होती हैं। १६३८ के अन्त तक सोवियत यूनियन एक ऐसी स्थिति पर पहुँच चुका था कि जब प्रायः प्रत्येक नर-नारी के विरुद्ध दोष और अभियोग इकट्टे हो चुके थे। दोषारोपण की लहर अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। जापान के साथ युद्ध की आशंका ने इस लहर को एक बार और कँचा उठाया जिसके परिणामस्वरूप पुनः बेशुमार गिरफ्तारियों और सस्त सजाशों का दौर चला। लेकिन इसके बाद जल्दी ही बाढ़ का जोर कम हो गया। गिरफ्तारियों की संख्या धीरे-धीरे कम होने लगी और जनता पर पड़ा हुआ भय का परदा धीरे-धीरे हटने लगा। सरकार ने जरूर ही समक्त लिया होगा कि पुराने रास्ते पर लगातार चलते रहने से पूरी दुर्गति हुए बिना नहीं बचा जा सकता। १६३६ के आरम्भ में येमोव राजनीतिक रंगमंच से उसी तरह अचानक ग़ायब हो गया जिस तरह कि वह आया था। उसकी जगह बेरिया ने ले ली जो कि स्तालिन का एक निकटतम साथी और स्तालिन की तरह ही जॉर्जिया-निवासी है। लोगों को विश्वास हो गया कि एक नया युग आरम्भ हआ है। हजारों की तादाद में कैदियों को रिडा किया गया और

बहुतों को उनके पुराने पटों पर श्रीर कई को तो पहले से भी ऊँचे पटों पर नियुक्त किया गया। िरहा किये हुए लोगों की संख्या का श्रनुमान लगागा किटन हैं। शिक्षित वर्ग के बन्टियों में, जिनका हम ज्याटा ठीक श्रनुमान लगा सकते हैं, दस से पचारा प्रतिशत व्यक्तियों को रिहा किया गया, जिनमें से श्रिधकांशत: वे लोग हैं जिन्हें श्रमी तक सजा नहीं दी गई है।

एन० के० वी० डी० द्वारा की गई पृष्ठुताछ के तरीकां की बुराइयों के बारे में ऋखनारों में पहली बार चर्चा होने लगी। इसका देए एन० के० वी० डी० के ऋन्दर काम करने वाले तथाकथित षड्यन्त्रकारियों, कान्ति-विरोधियों और फासिस्टों को दिया जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि कई जगह मजिस्ट्रेटों पर खुले आम मुकटमे चलाये गए, जिनमें शहादतें पेरा की गई कि किस तरह जबरदस्ती रो लोगों से ऋटे अपराध स्वीकार कराये गए। उन लोगों पर भी मुकटमा चलाया गया जिन्होंने रास्कार के कहने पर अपने साथियों की निन्दा करने और उन पर अभियोग लगाने की जनता से खुलमखुला मांग की थी।

एन० के० वी० डी० के शासन श्रीर उसके कर्मचारियों में परिवर्तन केवल उसकी व्यवस्था का धीमा पड़ना है। उसके ढांचं श्रीर उसके कार्य में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुत से उन अधिकारियों को, विशेपतः पार्टी-चेत्रों के श्रधिकारियों को, जिन्हें रिहा करने के बाद उनके पूर्व पदों पर नियुक्त किया गया था, युद्ध छिड़ने के बाद उन्हें फिर गिरफ्तार करके हमेशा के लिए शायब कर दिया गया, हालांकि इस बीच उनकी जांच-पड़ताल करने वाले मजिस्ट्रेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसका एक उदाहरण हम बाद में देंगे।

**RX** 

#### : ३ :

### पूछताह्य

जब कोई आदमी गिरफ्तार होता था तो बाहरी दुनिया से उसकी बिलकुल अलग कर दिया जाता था; एन० के० वी० डी० से सम्बन्धित अत्येक बात अन्धकार और रहस्य में छिपी रहती। जिन्होंने पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त की थी वे बन्दीयह के अपने अगुभवों के बारे में, यहाँ तक कि अपने घनिष्ठतम मित्रों तक से कुछ न कहते थे, क्योंकि कुछ न कहने के लिए एन० के० वी० डी० ने उन्हें वंताववी दे रखी थी। किन्तु येभोवकाल के आरम्भ में जनता में अफवाहें फैल गई थीं कि 'प्रोरागेतका' समाओं में उद्धरित और दिखावे के मुकदमों में पेश की जानेवाली अपराध-स्वीकृतियां खुरे व्यवहार, मारपीट और धमिक्यों के जोर पर हासिल की गई थीं। एन० के० वी० डी० के मकानातों और जेलों के आसपास की सप जगहों को विदेशियों और उन लोगों से खाली करवा लिया गया था जिनसे असली बातें छिपाने के खास कारण मौजूद थे। उन कोटरियों से हर रात चीखें उटती सुनाई देती थीं जिनमें केदियों से पूछताछ की जाती थी।

रूती जनतन्त्र की दांडिक विधि के भूट्यें श्रनुच्छेद पर या किसी श्रन्य सोवियत जनतन्त्र की दायिडक विधि के समान श्रमुच्छेद पर श्रिभियोग श्राधारित किए जाते थे। भूट्या श्रमुच्छेद ही समस्त संहिता में केवल एक-मात्र राजनीतिक श्रमुच्छेद है, जिसके लगमग चौदह श्रंश हैं, जिनमें से हम केश्रल निम्न लिखित श्रंशों का ही उल्लेख करेंगे: १ (राजद्रोह); ३. (सशस्त्र विद्रोह); ६. (जास्स्रिगिरी); ७. (जान-चूमकर तोड़फोड़); ८. (श्रातंक); १०. (क्रान्ति-विरोधी प्रचार); ११. (क्रान्ति-विरोधी दल के साथ सहयोग)।

गिरफ्तारी के बाद कुछ दिनों से लेकर एक वर्ष तक के समय में पहली पूछताछ होती थी। कायदे के मुताबिक यह पूछताछ दस दिनों के अन्दर ही होनी चाहिए थी। हर एक कैंदी अपने परिचित साथी कैंदियों से सावधानी के राय अलग रखा जाता। कैंदी की पैरवी करने वाले वकील से सलाह-मशवरा करने की बात कभी किसी ने न सुनी और ज्यादातर तो वकील रखने की इजाजत ही ग मिलती थी। जब कभी सलाहकार रखने की इजाजत दे दी जाती तो वह सिर्फ दिखावे के लिए ही होती थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसका मविष्य निर्धारित करने में न्यायपालिका का कोई उल्लेखनीय हाथ न होता। गिरफ्तार किए जाने वालों की सूची अथवा गिरफ्तार किए जाने वालों के वारंट सरकारी न्यायवादी के समक्ष हस्ताक्षर के लिए पेश किए जाते। न्यायवादी को न गिरफ्तारी का कारण बताया जाता और न यह कि अपराध किरा प्रकार का है। हमें उन बहुत से सरकारी न्यायवादियों से यह बात मालूम हुई है जो कि बाद में खुद गिरफ्तार होकर हमारी कोठरी में बन्द होने आये थे।

श्रामियोग सदैव ग्रुप्त होता था श्रीर यदि मामला कचहरी में पेश होना होता तो गुकदमे की तारीख से कुछ दिन पहले पूछ्रताछ की कोटरी में सरकारी तौर पर देखने के लिए श्रामियोग-पत्र पेश किया जाता। श्रागर जल्ही ही श्रपराध मान लिया जाता तो पूछ्रताछ कुछ दिनों में ही खतम हो जाती, नहीं तो हफ्तों या महीनों श्रीर श्रक्सर एक क्क एक वर्ष तक चलती रहती। श्रामियुक्त द्वारा श्रपराध स्वीकार किए बिना कभी पूछ्रताछ खतम नहीं हो सकती थी। यह एक ऐसा नियम था जिसका प्रायः कभी श्रपयाद नहीं हुशा। श्रतः गूछ्रताछ का एकमात्रं उद्देश्य श्रपराध स्वीकार कराना था।

बहुत ही कम मामले ऐसे थे जिनमें वास्तविक घटनाश्रों को लेकर गिरफ्तारियां की जाती थीं, जैसे कि कारखाने या रेलवे की दुर्घटनाएँ, गोटाम या यातायात में सामान की बरबादी, श्रयवा श्रसावधानी से कटी हुई कोई बात या श्रपनी निजी राय की श्रमिव्यक्ति। एक विन्तित्र उदाहरण उस नीजवान किसान का है जिसने एक सामृहिक फार्म की दावत में शरात्र पीकर एक दूसरे किसान पर ईर्घ्यावश एक कुल्हाड़ी फेंक मारी श्रीर निशाना चूक-कर वह कुल्हाड़ी स्तालिन के चित्र पर जा लगी। उस श्रादमी को गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर श्रातंकवादी कार्यवाही का श्रमियोग लगाकर उसे श्राट वर्ष के लिए बलात्-श्रम की सजा दी गई। ऐसे मामलों में पूछ्रताछ, का उद्देश्य इस प्रकार श्रपराध स्त्रीकार करवाना होता है ताकि वह श्रपराध जान-बूक्तर की गई राजनीतिक कार्यवाहियों का परिणाम सावित हो सके।

किन्तु श्रिधकांश मामलों का वास्तव में ऐसा कीई ब्राधार नहीं होता था। हरेक मामले में दरश्रमल नासमभी के साथ कही हुई बातों की एन० के० वी० डी० के पास वेशुमार रिपोर्टें होती थीं और इनमें से कुछ बातें जरूर ऐसी होती होंगी बिन्हें व्यापक श्रार्थों में 'जास्सिगिरी' या 'क्रान्ति-विरोधी प्रचार' करार किया चा सकता था। यदि श्रमिशुक्त इन बातों को लेकर ही श्रपना श्रपराध स्वीकार करता तो जाँच करने वाला मजिस्ट्रेट यह कहकर कि वह इस बारे में सब-कुछ जानता है श्रमिशुक्त के कथन को बिलकुल भी महत्त्व प्रदान नहीं करता; हरएक ही इस प्रकार की बातों कहता था और इस तरह की श्रपराध-स्वीकृति 'मंजूर नहीं' की जाती थी।

श्रिषकांश मामलों में गिरफ्तारी का एक सबसे बड़ा कारण तथाकथित 'बाहरी ग्रुण' होता था। किसी व्यक्ति की सामाजिक उत्पत्ति, उसका विगत या वर्तमान कार्य, किसी एक व्यक्ति के साथ उसका सम्बन्ध या मैत्री, श्रवसर कई बार किसी श्रिषकृत सोवियत-संस्था में उसकी सदस्यता श्रथवा उसका कार्य, उसकी बाति या किसी विदेशी राष्ट्र से उसकी सम्बन्ध उसका 'बाहरी ग्रुण' माना जाता था। जेल की कोटरी में पहुँचते ही उसके साथी उसके बाहरी ग्रुण को तुरन्त पहचान सेते थे, लेकिन बाँच करने वाला मजिस्टेट

इसे उसकी गिरफ्तारी का ग्रासली कारण कभी नहीं सममता था।

पूछ्रताछ का तरीका यह होता था, जिसे एन० के० वी० डी० के अधिकारीगण गर्व के साथ येभ्नांव का तरीका कहते थे, कि गिरफ्तार व्यक्ति का प्राथमिक कार्य बहुत-कुछ, अपनी कल्पना-शक्ति द्वारा स्वतः अपने खिलाफ मामला तैयार कर लेता था। हरेक गिरफ्तार को न सिर्फ अपना 'किस्मा' खुद गढ़ना पड़ता था, बल्कि उस किस्से को वास्तविक घटनाओं से सम्बन्धित कर या तोड़-मरोड़कर ऐसा बनाना पड़ता था कि उसकी हरेक बात पर विश्वास किया जा सके।

इस बात का विचित्र परिखाम यह होता कि ऋभियुक्त जाँच करने वाले मिजस्ट्रेट को यह विश्वास टिलाने की भरतक कोशिश करता कि उसकी मन-गढ़ंत कहानी विलक्कल सच्ची है श्रीर उराने श्रत्यन्त गम्भीर राजनीतिक श्रपराध किए हैं, ताकि उन कहानियों को श्रसम्भव या महत्त्वहीन समक्तर रह ग कर दिया जाय । उन कहानियों को रह करने का मतलब यह होता कि पूछताछ तत्र तक जारी रहती जब तक कि एक ऐसी नई कहानी नहीं गढ़ी जाती जिसके द्वारा पर्याप्त रूप से गम्भीर राजनीतिक अपराध सावित न हो जाता । व्यक्ति से जिस बात की आशा की जाती थी वह अपराध-स्वीकृति की ग्रपेक्षा उसके व्यक्तित्व, उसकी सामाजिक स्थिति, शिक्षा, पार्टी-सदस्यता ग्रादि पर श्रधिक निर्भर करती थी। उदाहरसा के लिए अधिकांश किसानी श्रीर काम न सीखं हुए मजदूरों ने यह साधारण श्रपराध स्वीकार करके छुटी पा ली कि कान्ति-विरोधी प्रचार के लिए उन्होंने श्रमुक खाद्यों या पेट्रोल की कमी बताना या यह कहना शुरू किया था कि सोवियत कारखानी में बने हए जते अच्छे नहीं होते. या इसी तरह की और कोई बात कही थी। यह श्रपराघ-स्वीकृति ५८वें श्रतुच्छेर के श्रन्तर्गत तीन से सात वर्ष तक के लिए बलात-श्रम की सन्ना देने के लिए काफी थी।

इन मनगढ़ंत कहानियों में बहुधा सुजनात्मक कंट्यना के कारण पास्प-रिक अन्तर हो बाता था। शिक्षा-सम्बन्धी वस्तुओं का निर्माण करने वाले 'कारखाने में काम करने वाले एक मचादूर ने, जहाँ कि ब्लैकवोर्ड और ग्लोब

श्रादि बनाए जाते थे, बताया कि वह एक ऐसे संगठन का सदस्य था निसका उद्देश्य कृत्रिम ज्वालामुखियों द्वारा समस्त सोवियत यूनियन को उड़ा डालना था। जासूमगिरी के भी कई उल्लेखनीय दृष्टान्त थे। एक ग्रीक डॉक्टर ने सालोनाइका-स्थित श्रपने सम्बन्धियों को पत्र लिखते हुए उन्छ उन छोटी मछलियों के नाम बता दिए जिन्हें रूस में मलेरिया के मच्छरीं को मारने के लिए पाला जा रहा था। एक अन्य अभियक्त ने मौसम-सम्बन्धी भविष्यवासी की नकल करके पोलिश राजदत को लिख मेजी, जो कि सदा सार्वजनिक उद्यान में लगी रहती थी। कियेव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बाइलिन ने श्रात्म-विवेचना के दौरान में बताया कि एक पाठ्य-पुस्तक में उन्होंने अनजाने में नीपर नदी की जगह-जगह की गहराइयों को लिख दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर उन्होंने स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य जासुसगिरी था श्रर्थात युद्ध होने पर जर्मन-सेना को मटद पहुँचाना। एक दसरे प्रोफेसर ने, जो कि जर्मनी से आया हुआ एक यहूदी शरणार्थी था, भ्रमण करते हुए जर्मन-एजेएटों को सूचित कर दिया कि अप्रॉव नदी में कितनी दूर तक जंगी कुजर जा सकते हैं: एक तीसरे प्रोफेसर ने श्रप्रत्यक्ष रूप से जापानी राजदत्त को यहूदी बालकों के राजनीतिक रुख के बारे में खबर पहुँचा दी।

लेकिन क्यादातर मामलों में भरसक कोशिश करने के बाद भी श्रिभियुक्त की कल्पना उपयुक्त कहानी नहीं गढ़ पाती थी। कई बार जॉन्ड करने वाला मिलस्ट्रेट भी कहानी गढ़ने में मदद करता श्रीर श्रिभियुक्त की कोठरी में रहने वाले साथी बन्दियों से तो हमेशा ही मदद ली जाती थी; सब लोग एक साथ इकट्टे होकर एक ऐसी कहानी गढ़ने बैठते जिस पर विश्वास किया जा सके। कुछ लोग पूरी तरह श्रात्म-सम्मान खो बैठे थे श्रीर खाने-पीने की चीजें या सिगरेटों के रूप में छोटी-सी सौगात पाकर सलाह देने के लिए तैयार रहते थे। हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो केवल दयावश कैदियों की बात सुनते श्रीर ऐसी कहानियाँ गढ़ने में उनकी मदद करते ताकि दूसरों पर कम-से-कम दोषारोपण हो। एक ऐसे ही दोस्त ने हमें सलाह दी

थी कि ''ज़्यादा-से ज़्यादा भूट ग्रोर कम-से-कम राच'' काम में लाना चाहिए ग्रोर ग्राज तक हम उसके ग्राभारी हैं।

हरेक व्यक्ति को कम-से-कम उस एक आदमी को पकड़ बाना पहता था जिसने उसे 'मरती' किया था, अर्थान् जिसने उसे कान्ति-विरोधी कार्य-वाहियों में लगाया था और उसका पथ-प्रदर्शन किया था। हरेक से यह भी आशा की जाती थी कि वह उन ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को पकड़ बाए जिनको उसने खुद 'भर्ती' किया था और जिन्हें राजनीतिक अपराधों को करने के लिए उसने उकमाया था, या जो उसके साथ किसी एक ही कान्ति-विरोधी दल में काम करते थे। पूछताछ के दौरान में घर्ये-घर्ये पर और दिन-प्रतिदिन कैदी से पूद्रा जाता, ''तुम्हें किसने भरती दिया ?'' और ''तुमने किसे भर्ती किया ?''

इन प्रश्नों का उत्तर देने का ऋर्थ था दूसरों पर टोप थोपना ऋौर शुद्धात्मा व्यक्ति के लिए यह एक भयंकर नैतिक समरया बन जाती। सबसे श्रब्छा तरीका उन लोगों के नाम लेना था जो मर चुके थे या सोवियत-यूनियन से हमेशा के लिए बाहर जा चके थे। हमें एक ऐसा आर्मिनियन पादरी मिला जिसकी स्मरण-शांक बहुत तीय थो श्रीर जिसने स्वीवार किया कि गत तीन वर्षों में टफनाये हुए प्रत्येक ब्रामिनियन को उसने भरती किया था। जिस कोठरी में कैरी को बन्ट किया जाता था अक्सर उसमें मरे हुए लोगों की एक सूची होती थी जिसका वह लाभ उठा सकता था। कोठरी में रहने वाले जल्दी-जल्दी बदले जाते थे श्रीर नामों की सूचियाँ मुँह-जबानी एक से दसरे के पास पहुँचाई जाती थीं श्रीर यह जानकारी बहुतों को बचा देती थी। गिरफ्तार श्रौर सजा पाये हुए लोगों के नाम लेना एक श्रवन्तिकर श्रावश्यकता थी, किन्तु सम्पूर्णतः निन्दनीय न थी। जाँच करने वाला मजिस्ट्रेट दूसरे कैंदियों के लिखित वक्तव्यों को दिखा देता था श्रीर तब उन वातों को सिर्फ स्वीकार करना ही रह जाता था। कई बार टी कैदियों को एक-दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता श्रीर उनका परिचित कैदी जॉन करने वाले मजिस्ट्रेट के सामने उनके मुँह पर कहता कि उन्होंने दरश्रसल

किती निर्दाण वार्तालाप के दौरान में उसे या उसने उनको किसी गम्भीर राजनीतिक अपराध करने के लिए तैयार किया था। कैदियों के अपने बनाये हुए सख्त नैतिक नियमों के अनुसार इस प्रकार का बयान विशोपतः निन्दनीय नहीं समक्ता जाता था।

कई लोग ऐसे थे जिन्हें दूसरों पर दोपारोपण करने में कर्तई संकोच नहीं होता था। वे सैंकड़ों लोगों की चुगलियाँ खाते श्रोर इसे एक खेल समभते थे या इस तरह की सारी पूछताछ को वे एक मजाक में चदल देते थे। उदाहरण के लिए, एक डिवीजनल कमायडर ने घोषित किया कि उसने श्रापनी पलटन के प्रत्येक श्राफ़सर को यहाँ तक कि कम्पनी कमायडर तक को भिरतीं किया था।

लेकिन इस तरह की बढ़ा-चढ़ाकर वातें कहे बिना भी कान्ति-विरोधी व्यक्तियों की सूची पहाड़ की तरह श्रनिवार्यतः बढ़ने लगी। एन० के० वी० डी० की सूचियों में श्राखिर सोवियत यूनियन की समूची श्राबादी का प्रायः प्रस्थेक वयस्क व्यक्ति शामिल हो गया; यह स्थिति शायद १६३८ के मध्य तक पहुँच चुकी थी श्रौर क्यादा गिरफ्तारियों के लिए श्रम यह व्यवस्था निरर्थक श्रोर हास्यास्पद साचित होने लगी। लेकिन देश के प्रत्येक निवासी श्रौर विशेषतः महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों के खिलाफ 'प्रमाणां' का इकडा करना केवल श्रंकगिष्ति का एक हिसाब नहीं था, बल्कि एन० के० बी० डी० की सोच-समसक्तर काम में लाई गई एक नीति थी जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी सोवियत नागरिक को गिरफ्तार करने का एक बहाना मिल गया।

हरेक उच्च पदाधिकारी को क्रान्ति-विरोधी, जासूस श्रीर देशद्रोही करार देने के लिए एन० के० वी० डी० के पास उसके नाम की एक मिसिल तैयार रहती थी। यह विमाग के जन-कमिस्तार के रूप में बेरिया की नियुक्ति श्रीर एन० के० वी० डी० के प्रमुख कर्मचारियों के एक लाथ स्थानान्तरगा के बाद भी हमें उन मामलों के बारे में मालूम है जिनमें कैदियों से साफ तौर पर ऐसे बयान माँगे गए श्रीर उन्होंने दिये कि जिनके द्वारा प्रमुख

वैज्ञानिकों श्रोर विद्वानों पर विदेशी जासूमों के साथ काम करने का श्रमियोग लगाया गया जय कि उमी समय दूसरी श्रोर उन्हें स्तालिन-पदक श्रोर श्रम्य उंन्चे इनाम दिए जा रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इनमें से यहाँ उस एक व्यक्ति का उल्लेख किया जा सकता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। श्रपनी मृत्यु के समय वह यूक्रानियन विज्ञान श्रकादमी का श्रध्यच् था। वह प्रसिद्ध शरीर-विज्ञानवेत्ता प्रोफेसर बोगोमोलेट्स था, जिसके जीवन की नृद्धि-सम्बन्धी श्रजुसन्धान-कार्य का गैर-सोतियत समाचार-पत्रों में श्रक्सर उल्लेख दुश्रा करता था। श्रम्य गिरफ्तार वैज्ञानिकों से कम-से-कम दस ऐसे क्यान लिये गए जिनमें उसे फासिस्ट श्रीर जासूस बताया गया था।

श्रपराध स्वीकार कराने श्रीर दोपारोपण करने वाले वक्तव्यों को प्राप्त करने के लिए एन० के० वी० डी० ने एक विस्तृत प्रविधि निकाली। ग्रिमि- युक्त के विधिष्ट गुणों को देखते हुए, उसकी राजनीतिक महत्ता श्रीर उसके श्रिमियोग का खयाल रखते हुए इस प्रविधि को प्रयुक्त किया जाता था। केन्द्रीय श्रादेशों पर, न कि व्यक्तिगत श्रफमरों की सूफ्त-बूफ पर यह तरीके बनाये गए थे श्रीर थोंड़े-बहुत स्थानीय श्रन्तर के बाद इन्हें एक साथ सारे सिवियत युनियन में काम में लाया गया। जब कभी इन हिदायतों में तब-दीली की जाती तो उसका श्रमर हर जगह पड़ता। उदाहरण के लिए वेरिया की नियुक्ति के बाद मारपीट करना पूरी तरह बन्द तो नहीं हुआ लेकिन बहुत कम कर दिया गया।

पहला कटम या तथाकथित 'सममाना-बुमाना।' जाँच करने वाला मिलिस्ट्रेट श्राम तौर पर सजा से पूरी तरह छुटकारा दिलाने या कम-से-कम हल्की सजा देने का वायदा करके कैदी को श्रपने-श्राप श्रपना श्रपराध स्वीकार करने के लिए सममाता-बुमाता। मिलिस्ट्रेट द्वारा सममाने-बुमाने की यह कोशिश बड़ी पैनी होती थी श्रोर मानव-प्रकृति तथा सोवियत नागरिक के मानसिक गठन के पूर्ण ज्ञान पर श्राधारित होती थी; श्रीर श्रिम युक्त के चरित्र के विशे ताः श्रनुरूप बनाकर उसे काम में लाया जाता था। कई बार तो हसी कम में श्रिम युक्त श्रपना श्रपराध स्वीकार कर लेता। कई प्रकार के

बुद्धिजीवी इस तरह के सममाने-ग्रुमाने के पड़ी आसानी के साथ शिकार पन जाते, खास तौर पर क्योंकि यह कम बहुत दिनों तक चलता रहता था। सममाने-बुमाने के अलावा डॉट-फटकार और धर्माकयों से भी बहुत काम लिया जाता था; सममाने-बुमाने के कम के बाद ही आम तौर पर यह तरीके काम में लाए जाते थे। कैदी की जिद और हठ के लिए उसे गम्भीर परिणाम की धमकी दी जातो; सख्त सजा या गोली से मार डालने तक की सम्भावना उसके सामने रखी जाती।

अप्रत्यक्ष तरीके भी अक्सर काम में लाए जाते थे। उदाहरण के लिए जब पूछताछ के दौरान में अपराध स्वीकार कराने के लिए मजिस्ट्रेट 'शान्ति-पूर्ण' तरीके काम में ला रहा हो तो उसी समय पास के कमरे से किसी औरत की दर्दनाक चीख-चिल्लाहट सुनाई देती।

ज्यादातर कैदी के घर वालों से बदला लेने की घमकी दी जाती । उसकीं पत्नी या माता-पिता की गिरफ्तारी की घमकी दी जाती और उरासे कहा जाता कि उसके बाल-बच्चों का नाम बदल करके उन्हें किसी अनाथालय में रख दिया जायगा ताकि वे उसे फिर कभी न मिल सकेंगे । स्विट्जरलैंड की एक स्त्री ने, जो कि १६४५ के बाद स्विट्जरलैंड लीट पाई थी, हमारे सामने सब्त पेश किया कि इस प्रकार की घमकियाँ सचमुत्त काम में लाई गईं। उसने बताया कि उसकी रिहाई के बाद किसी एक ऐसे अनाथालय सें रखे हुए उसके बच्चों को हुँ इ निकालना असममत्र हो गया।

यह कहना पड़िगा कि येभ्रोय काल में जिन कैदियों के घर वालों से बदला नहीं लिया गया वे सचमुच अपवाद थे। अगर किसी कैदी का परिवार किसी मामूली से कुछ अच्छे मकान में रहता था तो उसे वहाँ से निश्चय ही तुरन्त निकाल बाहर किया जाता और वे लोग उस शहर में रहने का अपना अधिकार भी खो बैठते। बाहर निकाले जाने तक की कई विभिन्न श्रेणियोँ थीं जिनको अत्यन्त विधिपूर्वक नियमित किया गया था।

यह नहीं कहा जा सकता कि एन कि वी० डी० ने कैटियों के बच्चीं को अपने काबू में करने की विधियत् कोशिश की। यह बात केवल कुछ उच्छ पदाधिकारियों के बच्चों के लिए लागू होती थी। ज्यादातर मामलों में रिश्ते-दार श्रौर दयालु पड़ोसी बच्चों की देखभाल कर पाते थे श्रौर गिरफ्तारी करने वाले एन० के० बी० डी० के कर्मचारी भी वच्चों के रहने का इन्तजाम करने में श्रक्सर मदद देते थे।

श्रपराध स्वीकार कराने की प्रक्रिया का एक श्रावश्यक श्रंग था एक कोटरी से दूसरी कोटरी में कैदियों का स्थानान्तरण । जो कोई भी अपराध स्वीकार करने से इठपूर्वक इन्कार करता उसे खास तौर पर भरी हुई कोठरी में या उस कोटरी में रखा जाता जहाँ का वातावरण विशेषत: श्राप्रिय होता श्रीर कई बार ऐसी कीठरी में उसे पूछताछ की नौबत श्राए बिना कई महीनों तक रहना पड़ता। श्राव्यर केवल यह दिखाने के लिए कि श्राध-कारियों के पास दबाब के कितने तरीके हैं और उनका क्या प्रभाव पडता है कैदियों की कोठरियाँ बदली जातीं। उदाहरण के लिए किसी एक आदमी को उस कोठरी में रखा जाता बहाँ के दूमरे कैदियों से पूछताछ चल रही थी स्रीर इस दौरान में उन्हें सख्त मार पड़ चुकी थी; उसके सब साथी कैदियों पर दुर्व्यवहार के चिह्न मौजूद होते श्रीर फिर उसे थोड़े दिन बाद ऐसी कोठरी में भेज दिया जाता जहाँ के कैदी अपनी कहानियाँ गढ़कर अपना-श्रपना श्रपराध स्वीकार कर चुके थे । उसके साथियों में कुछ लोग ऐसे होते जिन्हें बाहर से खाने-पीने की चीजें और कपड़े आदि मँगाने की इजाजत मिल चुकी होती, या जिन्हें अपने परिवार के लोगों से मिलने और उनकी खबर पाने की दरग्रसल इजाजत मिल चुकी थी, या उन्हें यह बताया जा चका था कि उनके परिवार वालों को रहने की जगह स्रौर काम दिलाने में uno केo बीo डीo ने क्या किया है। श्रपराध-स्वीकृति के फलस्वरूप मिलने वाली सचा श्रीर बन्दी-कैम्पों की हालत को लेकर कैदियों में बहत उत्साह दिखाई देता था। मिसाल के तौर पर, श्रापसे कहा जाता कि जिस सदरस्थित स्थान पर स्रापको निर्वासित किया जायगा वहाँ स्राप स्रपना निजी काम कर सकेंगे. कि बाद में श्रापका परिवार भी वहाँ श्रापके पास रह सकेगा. या कि शीव ही एक ब्राम रिहाई होने वाली है-अक्टूबर कान्ति के बीसवें वार्षिकोत्सव पर १६३७ के पत्रभड़ तक तो जरूर ही हो जायगी।

एक सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीका था पछताछ को जान-बभकर देर तक चलाते रहकर कैटी को सोने न देगा। श्रक्सर कई दिनों श्रीर रातों तक पूछताछ चलती रहती श्रीर पूछताछ करने वाले तीन-चार लोग एक के बाट एक करके अभियक्त से बार-वार पूछते रहते कि उसे किसने ह्यौर उसने किन-किन लोगों को 'भरती' किया है। साधारण पूछताछ श्रधिकांशतः रात को ही होती थी। वर्षों के श्रद्भव द्वारा एन० के० वी० डी० ने देर तक पूछताछ चलाए रखने की एक प्रविधि निकाल ली थी जिसका मुकाबला करने में प्राय: कोई भी सफल नहीं हो पाता था। सख्ती के कई दर्जे थे। कैटो को बैठने की इजाजत दी जा सकती थी. या उसे खड़ा हो रखा जाता और कई बार तो श्रति कप्टकर रिथति में खड़ा रखा जाता। लगातार नींट की चरूरत बने रहने का अत्यन्त विपाक्त प्रभाव हांता है। नींद की आवश्यकता अन्य सब इन्द्रियजनित चेतनाओं से, यहाँ तक कि भूख श्रीर प्यास से भी ज्यादा जरूरी बन जाती है श्रीर श्रन्त में मानिएक एकाध्रता की सारी शक्ति जाती रहती है। यदि किसी आदमी को सोने न दिया जाय तो वह मतिश्रम का शिकार हो जाता है: उसे अपने श्रासपास मिस्ख्यां भिनभिनाती नजर श्राती हैं: वह श्रपने-श्रापको कीडे-मकोड़े ग्रौर चहों से पिरा पाता है: उसकी श्रॉखों के सामने धुग्रॉ उटता रहता है श्रीर क्योंकि पूछताछ के श्राखिरी दिनों में उसे खड़ा रखा जाता है उसे अपने पैर मांस के फूले हुए बेशक्ल लोथड़े नजर आते हैं। इस तकलीफ़ को इतनी देर तक सह लेना भी कम तारीफ़ की बात न थी। हमें एक ऐसे कैटी के बारे में मालूम है जिससे ग्यारह दिन तक लगातार पूछताछ की जाती रही थ्रौर श्रांखिरी चार दिन तो उसे जबरदस्ती खडा रखा गया।

ग्रभी तक उल्लिखित सब तरीकों को एन० के० वी० डी० की शब्दावली में 'सांस्कृतिक' कहा जाता है, त्रर्थात् पूछताछ के हिंसक तरीकों की अपेक्षा यह श्रिषक सम्मानित तरीके हैं। एन० के० वी० डी० वाले हमेशा ही 'सांस्कृतिक' तरीकों को काम मं लाने की तवालत नहीं उठाते। श्रक्सर मारपीट से ही पूछताछ शुरू होती थी। खास तौर पर सीधे-सादे लोगों या उन लोगों के साथ यह तरीका काम में लाया जाता है जिनके ज्यवसाय या चिरत ने उनमें तकलीफ सहने का ज्यादा मादा पैटा कर दिया हो, जैसे कि सैनिकगण्य या स्वयं एन० के० वी० डी० के श्रिधिकारी। हिसक तरीकों में मारपीट का सबसे श्रिधिक प्रयोग किया जाता था। साधारण मामलों में हाथ से ही मारा जाता, किन्तु श्रिधिकांशतः श्रिधिक सुविधाजनक चीजें काम में लाई जातीं, जैसे कि टूटी हुई कुरसी के पाये। यह सिर्फ मौंके की बात न थी कि श्रिधिक सुविधाजनक श्रस्त्र जैसे कि कोड़े या रवड़ के डएडे काम में नहीं लाए जाते थे। यह बात भी कि सिर्फ जांच करने वाला मित्रस्ट्रेट या उसके सहकारी ही मारते थे (जेल के कर्मचारी कभी नहीं मारते थे ) इस क्ष्रूट को कायम रखने की इच्छा की द्योतक थी कि मारपीट करना नियमित तरीकों में शामिल न था, सिर्फ ज्यक्तिगत मिजिस्ट्रेट की तबियत पर निर्भर था।

एन० के० वी० डी० के एक उच्च पदाधिकारी ने जो खुद गिरफ्तार हो चुका था, हमें बताया कि यद्यपि मारपीट से सारे सोवियत यूनियन में विधियत् काम लिया जाता था, फिर भी मारपीट का प्रयोग करने के लिए लिखित आदेश कभी नहीं दिए जाते थे और न एन० के० वी० डी० के ट्रेनिंग स्कूलों में ही कभी इसका जिक्क किया जाता था। गुँहचनानी दी जाने वाली हिदायतों में ही सिर्फ यह कहा जाता कि किसी-न-किसी तरह कैदियों से अपराध स्वीकार कराना होगा और मारपीट या हिंसा के अन्य रूप बरदाश्त किए जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि हालाँ कि कैदियों को अवसर स्थायी चोट पहुँचती थी जैसे कि गुदों को, लेकिन खास तौर पर यह खयाल रखा जाता था कि कैदियों पर पूछताछ के प्रत्यक्ष स्थायी चिह्न न रह जायँ।

मारपीट के अलावा यन्त्रणा के अन्य तरीके भी रह-रहकर काम में लाए जाते थे। कैदी को बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खिलाना और फिर उसे प्यासा रहने देना, चमकीली रोशानियों का प्रयोग श्रौर श्रन्य कई समान तरीके इनमें शामिल थे।

श्रपराध स्वीकार कराने के लिए एन० के० वी० डी० द्वारा काम में लाए जाने वाले तरीकों को जानने से यह जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि श्राखिर जुर्म कबूलवाने के लिए वे इतनी तनालत क्यों उठाते थे। प्रत्यक्षतः एन० के० वी० डी० का लच्च जनता की उन कई संदिग्ध श्रेणियों का उन्मूलन करना था जिनमें शासन के वास्तविक श्रीर सम्भावित विरोधियों के मिलने की श्राशंका थी।

उप-मानव या स्वमाव से हीन मनुष्य का सिद्धान्त सोवियत विचारधारा या सोवियत न्याय में कोई स्थान नहीं रखता । क्रान्ति के आरम्भिक काल में 'वर्ग शत्र' का सिद्धान्त और सर्वहारा वर्ग में पैदा न होने वाले लोगों के साथ विभेट की नीति निश्चय ही इस बात की चोतक थी कि मनुष्य-मनुष्य में ब्रन्तर समभा जा रहा है, लेकिन कम्युनिस्टों ने किसी एक ऐसी श्रेणी की सदस्यता के कारण ही केवल किसी को खतम करने की इजाजत कभी नहीं दी। क्रान्ति के ब्रारम्भिक दिनों में भी, कुछ ब्रपवादों के ब्रतिरिक्त, कभी भी सामन्त-वर्ग या भूतपूर्व शासक-वर्ग के लोगों को केवल इसीलिए गोली का शिकार नहीं बनाया गया कि वे उन वर्गों के थे। उन पर कार्ति-विरोधी कार्यवाहियों का दोष लगाया जाता और यह सन्त्र है कि कई बार यह दोपारोपण अनुचित ही होता था। धनी किसानों की बरवादी ही केवल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें व्यक्ति के प्रति न्याय बरतने का खयाल किए बिना ही समूचे वर्ग के खिलाफ़ कार्यवाही की गई थी। लेकिन यहाँ भी एक वर्ग को न कि उसके व्यक्तिगत सदस्यों को नष्ट किया गया: उन्हें तो श्रस्थायी बलात्-श्रम द्वारा योग्य सोवियत-नागरिक बनने की 'पनः शिक्षा' दी गई।

इसके अलावा, येकोय काल में तो विभेद-नीति सरकारी तौर पर छोड़ दी गई; गम्मीरता के साथ घोषणा की गई कि पिता के लिए पुत्र उत्तरदायी नहीं है। स्तालिनवादी संविधान के कार्यान्वित होने के बाद ही सोवियत- इतिहास का क्रान्तिकारी युग अधिकृत रूप से समाप्त हो गया, घोपणा की गई कि शासन-विरोधी वर्ग और जनता के ऐसे माग अब नहीं रहे कि राज्य के बचे-खुचे विरोधी केवल आपराधिक व्यक्ति हैं।

यि रुसी फ्रेंच-कान्ति के ढाँचे का या नात्मियों का अनुसरण करते श्रीर विपक्षी या खतरनाक समक्ते जाने वाली श्रेणियों का उम्मूलन करना तय कर लेते तो उन्हें संसार के सामने श्रासानी से पहचाने जाने वाले उन 'वाहरी गुणों' का प्रकाशन भी करना पड़ता जिनके कारण हमारे बहुत से साथी जेल की कोठरियों में मौजूद थे। इन 'बाहरी गुणों' में कुछ, उन श्रेणियों की सदस्यता भी शामिल थी जिन्हें श्रिधकृत रूप से महानतम श्रादर प्राप्त था, जैसे कि समस्त उच्च पार्टी-श्रिधकारी, सब बड़े श्राप्तसर श्रीर लाल लड़ाके जिन्होंने कान्ति श्रीर गृह-युद्ध में प्रशंसनीय कार्य किया था।

सोवियत सरकार को अपने निपक्षियों को, अथवा तथाकथित विपक्षियों को व्यक्तिगत रूप में दर्श देना था, हालांकि इनकी संख्या लाखों में थी। एन० के० बी० डी० को व्यक्तिगत अपगध का स्पष्ट प्रमाण चाहिए था—न केवल निदेशियों को दिखाने के लिए बल्कि सोवियत जनता के लिए मी, ताकि न्याय के प्रति उनकी सैद्धान्तिक भावना एन्तृष्ट हो सके। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ और तथ्यात्मक साक्षी की कमी का अर्थ था कि स्पष्ट प्रमाण सदा नहीं मिलता था। अराः सरकार का अपने कार्यकरण के तरीकों को न्यायोचित उहराने के लिए अपराध-स्वीकृतियों और आत्मामियोगों की आवश्यकता थी।

श्रमियुक्तों द्वारा गढ़ी हुई कहानियों के भूठ को श्रच्छी तरह जानने बाले श्रीर कभी-कभी सनकीपन में उसे मान भी लेने वाले मिलस्ट्रें टों की संख्या कम न थी। इनमें से श्रधिकांश इन मनगढ़न्त कहानियों की सब बातें स्वीकार न करते हुए भी कम-से-कम दिखाने के लिए तो यह विश्वास करते थे कि इन कहानियों में सत्य का कुछ श्रंश श्रवश्य है श्रीर इस -कारण उन्हें श्रपनी कार्यवाहियाँ श्रपनी हिष्ट में उचित दिखाई देती थीं। किन्तु पूछ्रताछ करने वाले प्रायः सारे श्रधिकारीगण येक्तीव-काल में ही श्रीर कुछ वाद के महीनों में विलकुल गायब हो गए। इनकी जगह श्रपेक्षाकृत युवा श्रधिकारियों ने लें लो जो कि ज्यादातर सीधे-सादे लोग होते थे श्रीर श्रमिमुक्त के श्रपराध में कभी शंका नहीं करते थे। कुछ श्रपवाद भी थे जिन्हें 'श्रत्यधिक उत्साह' का परिणाम बताकर निन्दित किया गया।

## ः ४ : बन्दी जीवन

पूछ्याछ के छलावा सोवियत यूनियन में चन्दी-जीवन अन्य देशों के बन्दी-जीवन से विशेष भिन्न न था, किन्तु शुद्धीकरण के सामृहिक चरित्र आंर देश के जीवन में उसके प्रमुख स्थान के कारण कुछ विशिष्टताएँ ग्रा ही गई थीं।

एन० के० वी० डी० द्वारा वन्दीग्रह प्रशासित होते थे, किन्तु पूछताछ करने वाले विमाग से यह मिन्न था। सजा पाये हुए कैदियों से पूछताछ किए जाने वाले कैदी ऋलग रखे जाते थे, ताकि पूछताछ किए जाने वाले कैदी सजा पाये हुए कैदियों के माग्य के बारे में बहुत कम पता लगा पाते थे। यह जानकारी केवल उन कैदियों द्वारा ही हो पाती थी जिन्हें किसी-न-किसी कारखवश सजा पाये हुए कैदियों की जेलों श्रोर बलात्-श्रम कैम्पों से फिर पूछताछ के लिए वापसं बुला लिया जाता था।

जेल में त्राने के बाद कैदियों का शारीरिक निरीक्षण बेहद बारीकी के साथ किया जाता था। सब कागजात और घातु की बनी चीजें जैसे कि पेटियों के बक्सए और जुतों के फीते तक जब्त कर लिए जाते और कपड़ों से घातु व सींव के बटन तक निकाल लिए जाते। कपड़ों की हरेक सीवन और शरीर के हरेक खंग की छिपी हुई चीजों के लिए तलाशी ली जाती। कम-से-कम एक पखवाड़े में एक बार शारीरिक निरीक्षण के साथ कैदियों की

कोटरियों की भी उतनी ही सावधानी के साथ तलाशी ली जाती थी।

सोवियत जेलों में एक ग्राम ग्राम्यारा ऐसा था जिसे कैटी ताने के साथ ''स्तालिन द्वारा जीवित व्यक्ति भी देखभाल'' कहते थे। लोगों को स्नात्म-हत्या से रोकने के लिए बड़ी मावधानी रखी जाती थी। सीढियों के नीचे जाला विश्चे रहते थे ताकि कैटी ऊपर से कटकर भर न रार्कें। कैटियों से कैटियों की हजामत बनवाई जाती थी। बन्दीगृह-प्रशासकों को व्यक्तियों अथवा सम्हों की भृख-हड़ताल का बहुत भय लगता था और इन हड़तालों को रोकने या तोड़ने की हर तरह से पृरी कोशिश की जाती थी। जय-कभी कहीं कोई भूख-इडताल होती भी तो-हमारे अनुभव में केवल व्यक्तिगत हडतालें ही ऋाई थीं-ऋौर जब हड़ताल करने वाले की दुर्वलता घातक साबित होने लगती तो उसे जवरदस्ती खिलाया-पिलाया जाता। उन लोगों को जो सोवियत जेलों की दशा से अर्जाभज थे -- ख्रौर खास तीर पर जो फ़ासिस्ट जेलों से ही केवल परिचित थे-यह बात समक्त में नहीं श्राती थी कि जो राज्य व्यक्तिगत जीवन को इतना नगएय समभता है वह श्रात्महत्याओं को रोकने के लिए क्यों इतने प्रवल प्रयत्न करता है। इसका उत्तर यह है कि सोवियत सरकार एन० के० वी० डी० के उपयुक्त विभाग, जैसे कि पूछ्रताछ श्रीर न्याय-सम्बन्धी विभाग द्वारा व्यक्ति के जीवन में दखल देना उचित समभती थी श्रीर श्रपने उद्देश्य-पूर्ति के लिए, कुछ भी करने से नहीं स्कर्ती थी, लेकिन दूसरी श्रोर नहीं सरकार बन्दीग्रह-प्रशासकों को प्रत्येक बन्दी के जीवन के लिए उत्तरदायी ठहराती थी। यही इस विरोधाभास का कारगा था कि एक ही कोटरी में एक श्रोर तो ऐसे कैटी थे जो प्छताछ, के असर से बुरी तरह पीड़ित थे श्रीर जिनका कोई खयाल तक नहीं करता था ख्रौर दूसरी ख्रोर ऐसे थे जिन्हें सरदी, जुकाम और सिर-दर्द से बचाने के लिए हर तरह की दवाइयाँ लगातार दी जाती थीं।

सोवियत जेलों की एक श्रीर खासियत यह भी थी कि कैदियों को श्राप्स में बातचीत करने का बहुत हम मौका दिया जाता था। एक कोटरी में कई कैदी होते थे श्रीर उन्हें स्थादातर एक कोठरी से दूसरी कोठरी में मदला जाता रहता था, लेकिन इस बात का खास खयाल राखा जाता था कि एक केटी किसी दूसरे ऐसे कैदी से न मिल सके जिमे नह जानता हो या जिसका उसके मामले से कोई भी सम्बन्ध हो। एन० के० बी० डी० द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक दोत्र की पूरी जानकारी के कारण ही यह सम्भव हो पाता था। किसी भी कैदी को श्रपनी कोठरी के श्रालावा श्रान्य किसी कोठरी के कैटियों से मिलने की इजाजत नहीं थी। कैदियों को वार्डनों की निगरानी में श्रपनी पीठ के पीछं हाथ करके दालानों से गुजरना पड़ता था।

येमोव-काल में अन्टरूनी जेलों के कैटियों के लिए दरवाजों के थपथपा-कर भी आपम में वात कर मकना असम्भव था। केटियों ने ऐसा करने को कोशिश जरूर की लेकिन आप कैसे जानते कि भड़काने वाले किसी सम्कारी पिट की यह करत्न नहीं है और इमलिए ऐसी अपथपाइट पर गौर न करना ही सबसे अन्छा था। सजा पाये हुए कैटियों की बड़ी जेलों में थोड़ी-बहुत थपथपाइट जरूर चलती थी।

बाहरी दुनिया में समाचार ग्रोर स्चनाएँ पाने का एकमात्र साधन नये गिरफ्तार हुए लोग थे। १६४० के श्रारम्भ में बहुत में कैटियों को यह तक मालूम न हुग्रा कि युद्ध शुरू हो चुका है। दुपारा पूछताछ के लिए रोके हुए कैदियों की जेलों में कमी-कभी जॉच करने वाले मजिस्ट्रेट की ग्राह्म से बैदियों की कुछ पत्र पहुँच पाते थे।

ज्य कोई कैदी किसी दूसरी कोटरी में बदलकर भेजा जाता तो हरेक उससे फीरन पूछने लगता कि उसकी पहली कोटरी में कौन-कौन राथी थे। इस प्रकार कभी-कभी उनको दो-तीन श्रादमियों से होते हुए उन लोगों के बारे में कुछ खबर मिल जाती थी जिनमें उनकी दिलचस्पी थी। चूँकि मरद श्रीर श्रीरत बन्दी श्रापस में कभी नहीं मिल पाते थे श्रतः उन्हें श्रपनी पिलयों के बारे में कभी कुछ नहीं मालूम हो पाता था।

शहर में कैंदियों को लाने-लेजाने के लिए सामान दोने वाली जैसी गाड़ियाँ काम में लाई जाती थीं श्रीर श्रक्सर उन पर 'गेटी' या 'गोरत' लिखा रहता था ताकि नगर-निर्वासियों को वे निर्दोप नजर त्राएँ। गाड़ियों के ग्रन्टर कई विभाग होते थे जिनके अन्दर हवा ग्राने-जाने के लिए सिर्फ छोटे -छोटे छेद होते थे ग्रीर जगह इतनी कम होती थी कि मुश्किल से कोई ग्रादमी वैट या खड़ा हो पाता था। हरेक विभाग में हमेशा दो या तीन ग्राटमी टूँस दिए जाते थे। कैंटियों की भाषा में इन गाड़ियों को 'काला कौवा' कहा जाता था। कई जेलों में पूछताछ किए जाने वाले या एक जेल से दूसरी जेल में भेजे जाने वाले कैंदियों को जहाँ रखा जाता था छसे 'कुतों का घर' कहते थे। यह छोटे-छोटे दरने होते थे जिनमें कैंदियों को श्रवसर घएटों तक ग्रीर कई बार ग्राधे-ग्राधे दिन तक रखा जाता था। इन दरवों में कैंदियों को छोड़ देना ग्रीर यह दिखाना कि श्रवजाने में ऐसा हमा है कैंदियों को 'नरम' बनाने का एक 'सांस्कृतिक' तरीका था।

येक्तोव के पूर्वाधिकारी यागोटा के शासन में कैटियों के साथ ऋधिका-धिक सख्त वरताव किया जाता था और यह इस सिद्धान्त पर श्राधारित था कि कैटी को ग्रपनी सजा की सख्ती महस्स करानी जरूरी है। येभ्रोव की नियुक्ति के बाद जेलों के कायदे-कानून ग्रीर ज्यादा सख्त हो गए। उदाहरण के लिए जेल की खिड़कियाँ बन्द कर दी गईं, जिसके फलस्वरूप कैदियों को श्राकाण का केवल थोडा-सा भाग ही दीख पहता था। सन तरह के खेलों की, खास तौरपर शतरंज की, मुमानियत थी। मास्को, लुविया-नक श्रीर बृतुरका की जेलों को छोड़कर श्रन्य सब जेलों में कैंदियों को किताबें बिलकुल नहीं दी जाती थीं। १९३९ के मध्य में बेरिया की नियुक्ति के बाद खेलों श्रीर किताबों की फिर इजाजत दे दी गई। यह एक महान सुघार था क्योंकि जेल के पुस्तकालय सामान्यतः श्रन्छे होते थे। येमोव-काल में तिनक-से अपराध, जैसे कि कैटी के पास से सई की प्राप्ति के लिए भी उसे एक खास कोटरी में बन्द कर दिया जाता। यह जेल के अन्टर एक दूसरी जेल थी जिसमें श्राम तौर पर मिलने वाले श्रपर्याप्त राशन का मी ब्राघे से दो-तिहाई भाग तक ही दिया जाता था। उनको गरम कपड़े भी नहीं दिए जाते और सिर्फ रात को ही लेटने की हजाजत दो जाती श्रीर वह भी पथरीले फर्श पर।

विभिन्न जेलों में विभिन्न प्रकार की सफाई रहती थी। एन० के० वी० डी० की ऋन्टरूनी जेलों में ज्यादा ऋच्छो सफाई रहती थी।

श्चन्द्रस्ती जेलों, खास तौर पर मास्कों की जेलों श्चोर श्चन्य प्रान्तीय जेलों की तथाकथित 'बड़ी कोटरियों', खास तौर पर छोटे शहरों श्चोर गाँवों की जेलों में बड़ा श्चन्तर था। इन छोटी जेलों की दशा बहुत ही भयानक होती थी।

१६३६ तक कैंदियों को जीवित रहने-भर के लिए काफी खाना मिल जाता था, हालाँ कि कितने दिनों की भी सजा क्यों न हो, कैंदी हमेशा ही बेहद कमजोर होकर लोटता था। हर रोज के भोजन में ५००-६०० प्राम भद्दी काली रोटी, २० प्राम चीनी छोर दिन में दो वार शोरवा, श्राम तौर पर गोभी का शोरवा, मिलता था जिसमें पौध्दिक तत्त्व बिलकुल न होता था। कई जेलों में एक बड़ी चम्मच दिलया, श्राम तौर पर जो का दिलया खोर गरम पानी या काम में लाई हुई पत्तियों की चाय दिन में तीन बार दी जाती थी। जो लोग ज्यादा दिनों तक जेल में रह चुके थे, बे हमेशा भूखे बने रहते छोर विभिन्न जेलों में मिलने वाला भोजन ही उनकी बातचीत का मुख्य विषय होता।

श्रन्दरुनी जेलां में डाक्टरी देखभाल काफी श्रन्छी होती थी, सिर्फ पूछताछ के शिकार बने हुए केंदियों की ही उपेक्षा की जाती थी श्रीर वह भी जब तक कि उनके घाव घातक साबित न होने लगें। डाक्टर लोग केंदियों के स्वास्थ्य की चिन्ता श्रीर 'पृछताछ के कम' में बाघा न डालने के भय के बीच श्रक्सर गम्भीर द्विविधा में रहते थे। एक कैंदी को, जिसकी पसलियाँ पूछताछ के दौरान में तोड़ दी गई थीं, 'पसलियों के नातश्रल' का रोगी बताया गया, लेंकिन फिर भी उसका पूरा डाक्टरी हलाज किया गया। कोठिरियों में मौत बहुत कम होती थीं। श्रक्सर कैंदी श्रिधकारियों की सारी निगरानियों के बावजूद भी तोलियों से फॉसी लगाकर या शीरों के डकड़ों से नसें काटकर श्रारमहत्या करने में सफल हो जाते थे। किन्तु इस

तरह के काम बहुत ही कम ही पाते थे।

केदियों के गिरे हुए स्वास्थ्य के कारण जेल के ग्रस्पतालों में श्रक्सर मीतें हो जाया करती थीं। रोगों की व्यापकता ग्रधिक नहीं थी किन्तु प्रान्तों की बाहरी जेलों की बड़ी कोठरियों में सफ़ाई-सुथराई की कमी के कारण श्रक्सर पेन्त्रिश हो जाया करती थी। छूत की बीमारी, खास तौर पर मियादी बुखार के टीके हमेशा लगते ही रहते थे।

कायदे के मुताबिक केंद्रियों को हर रोज घूमने जाने की इजाजत थी। तस-पन्द्रह मिनट का यह घूमना जेल के छोटे ऋहाते में ही होता था जा कि बाहरी दुनिया से ऊँची दीवारों द्वारा अलग रहता था। दो कतार प्याकर खार सिर भुकाकर खुपचाप छहाते का चक्कर नियमासुमार लगाया जाता था। कई शहरों में छहाते के दोनों छोर टो पहरेदार बन्दू के लिये तैनात रहते थे। चूँ कि जेलों में जगह से ज्यादा लोग मेरे हुए थे, इसलिए यह घूमना कई बार रात को होता था। बरफ से टके हुए छोर तेज रोशनियों में चमकते हुए इन छहातों का हश्य इतना छाद्भुत प्रतीत होता था कि कमी भुलाया नहीं जा सकता।

येमोब-काल में बेलों का खचालच मरा रहना कैदियों के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ थी। एक कोटरी में जितने लोगों के लिए दरश्रसल जगह होती थी उससे झाट या दस गुन क्याटा लोग उसमें मरे जाते थे। प्रान्तीय जेलों की श्रपेक्षा मास्कों की जेलों में कैदियों की मरमार सहना ज्यादा ग्रासान था। मास्कों की जेलों में लकड़ी के तख्तों के बने हुए पलंग थे श्रीर गहें भी दिये जाते थे। कैदियों के लिए इन पलंगों के नीचे भी सोने का प्रवन्ध था, जिसे कैदी व्यंग के साथ 'जभीन के श्रन्दर' या 'ग्रुस रूप' से सोना कहते थे। इस तरह श्रीर पलंगों के बीच तस्की लगाकर (जिसे 'हवाई जहाज' कहा जाता था) एक वर्गगज जमीन में तीन श्रादमियों को सुलाना सम्भव था। लेकिन प्रान्तीय जेलों में कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि जहाँ-कहीं बिस्तरे श्रीर पलंग मीजूर भी थे, उन्हें ज्यादा कैदियों के लिए जगह बनाने के लिए हटा दिया जाता था। उनको महालखंगं की

तरह एक करवट लेकर एक कतार में सोना पड़ता था। हरेक कतार का एक नेता होता था जो तय करता था कि उनको कब करवट बदलनी है; वे सारे वक्त एक ही करवट नहीं सो सकते थे, श्रोर सब लोगों को तंग किए विना कोई करवट भी नहीं बदल सकता था। कई कोटरियों में तो इतनी भीड़ होती कि लोग बाग-नारी से सोते थे। जब एक कोटरी के श्रावे लोग एक डिब्बे में भरी हुई मळुलियों की तरह फर्श पर लेट जाते तो बाकी लोगों को खड़े रहना पड़ता था।

कई कोटरियों में, खास तौर पर जहाँ कि कोटरी का नेता मानव-प्रकृति खाँर साहित्य का प्रेमी तथा प्रवल व्यक्तित्व वाला होता, जैसा कि बहुधा हु झा ही करता था, तो बड़ी लगन के साथ गम्मीर वाद्विवाद खारम्म हो जाता। विभिन्न विपयों पर, जैसे कि साहित्य, इतिहास, सामरिक इतिहास, प्राफुतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग पर ध्याख्यान होते छार यहाँ तक कि पूरे पाठ्यकम का अध्ययन होता। चूँ कि कई विभिन्न देश छोर जाति के लोग कैंदियों में ये छत: भाषा-विज्ञान का अध्ययन भी हो जाता था। ऐसे भी उदाहरण ये कि जेल में किये हुए गणित-सम्बन्धी कार्य कार्य में मोलिक अनुसन्धान-कार्य के रूप में प्रकाशन हुआ। यह याद रखना चाहिए कि यह सब काम कागज-पंसिल के विना ही होता था। साजुन की चौड़ी टिकिया जैसी-चीजों को लिखने की पट्टी गनाकर काम में लाया जाता था। यह पुस्तक भी एन० के० बी० डी० की कोठरी में लेखकों के एक महीने के वाद्विवाद से उत्यन्त हुई है।

साधारणतः यह प्रतीत होता था कि पूळ्यताछ की प्रक्रिया के अतिरिक्त नियमों का पालन होते रहने पर एन० के० बी० डी० के अधिकारीगण अनावश्यक सख्ती नहीं बरतते थे, बल्कि येभोन-काल के अन्त से कुळ पहले तो ऐसा मालूम होने लगा था कि बन्दियों के प्रति उनकी सद्भावना बढ़ने लगी है। 'जनता के रात्रुओं' की भीषण संख्या और मनगढ़ंत कहानियों तथा अपराध-स्वीकृतियों का प्रत्यक्ष मिथ्यापन अन्त में इतना व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि कोई भी, यहाँ तक कि स्वयं एन० के० बी० डी० के स्रधिकारों भी इसे विशेष महत्त्व प्रदान नहीं करते थे।

कैदियों की भरमार बहुत बढ़ जाने पर भी, विशेषाधिकार-प्राप्त बन्दियों के लिए अन्दरूनी जेलों की खास कोटिरियों में बिलकुल भीड़ न रहती थी। १६३६ के आरम्भ से जेल की कोटिरियों धीरे-धीरे खाली होने लगीं और उस वर्ष के अन्त तक यद्यिप कैदियों की संख्या सामान्यतः अधिक ही थी फिर भी पहले से बहुत कम हो चुकी थी। गिरफ्तारियों तब भी होती थीं लेकिन उनकी संख्या कम हो चुकी थी और पूछताछ के लिए रोके हुए बहुत से कैदियों को रिहा कर दिया गया। हिटलर-स्तालिन सममौते के बाद गिर-फ्तार हुए लोगों में अधिकांशतः वे थे जिन्होंने जर्मन फासिइम की बुराई की थी और इस प्रकार सममौते की आलोचना करने का अपराध किया था।

हरेक मामले में पूछताछ की अवधि अलग-अलग होती थी। अधि-कांश केंदियों की पृछताछ में जैसे कि सामृहिक खेतों के किसान और साधारण मजदूरों के मामले में अधिक समय न लगता था। बुद्धिजीवी और शिक्षित लोगों की पूछताछ में काफी समय लग ज़ाता था; कई बार तो कुछ महीगों से लेंकर दो-ढाई वर्ष तक पूछताछ चलती रहती थी। औसत समय चार से पाँच महीने तक का होता था।

विभिन्न न्यायालयों अथवा न्यायपालिकाओं में से कोई भी दयह की घोषणा कर सकता था। अधिकांश बन्दियों के दयह की घोषणा उनकी अञ्चप्तियित में एन० के० वी० डी० की न्यायपालक समिति द्वारा होती थी—प्रान्तीय नगरों में 'त्रॉयका' नामक तीन व्यक्तियों की समिति द्वारा या मास्कों पक 'विशेष एन० के० वी० डी० परिपद्' द्वारा। जिन कन्नहरियों में कैंदी मौजूर होते वहाँ उनकी बहुत कम मुनवाई हो पाती थी। एक सर्वेच्च न्यायालय के सैनिक बोर्ड की कचहरी थी जो या तो मास्कों में बेंदती था बड़े शहरों में अदालत करने जाती थी। कोर्ट-मार्शलों में अभियोजक या अभियुक्त के वकील के बिना ही फ़ैसले हो जाते थे और गवाहों तक को न बुलाया जाता थां। प्रादेशिक न्यायालयों में सरकारी वकील और अभियुक्त के वकील बहुत थोड़े मामलों में ही आने दिए जाते थे। येम्होव-काल की समाप्ति पर

ग्रीर बेरिया की नियुक्ति के बाद से ग्रिभियुक्त की श्रानुपस्थिति में एन० के० बी० डी० की न्यायपालक समितियों द्वारा दएड घोषित करना कम हो गया। जेलों में कहा जाता था कि यह तरीका विलकुल बन्द हो चुका है, पर १६४० में भी हमने ऐसे फ़ैसले देखे थे।

श्रीभेशुक्त को निर्दायी टहराकर मुक्त भी किया जाता था, किन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते थे। सजा की सख्ती मामले की बारीकियों श्रोर श्रीभेशुक्त की श्रपराध-स्वीकृति पर निर्भर न होकर इस बात पर श्रिषक निर्भर करती थी कि श्रीभेशुक्त कीन है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, श्रीर साथ ही एन० के० बी० डी० के श्रगाध तरीकों पर भी; लेकिन सबसे महस्वपूर्ण बात थी कि राजा किस समय सुनाई जा रही थी। द्राड निर्धारत करने के लिए कोई माधारण पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त नजर न श्राता था। श्रतः द्राड की श्रविष को स्वयं श्रीभेशुक्त द्वारा भी कोई विशेष महस्व नहीं दिया जाता था।

द्राड-प्राप्त बन्दियों को उनकी, पुरानी कोठरियों में फिर न मेजा जाता था ताकि उनका भाग्य ख्रीर बन्दी-कैम्पों की हालत, जिनमैंने रह चुके थे, दूसरे लोगों के लिए एक रहस्य ही बनी रहे। वन्दी-कैम्पों के बारे में सिर्फ उन लोगों से जानकारी प्राप्त हो पाती थी जिन्हें दुबारा पूछ्ताछ के लिए खुलाया जाता या जो कि किसी नये अभियोग के फलस्वरूप वहाँ लाए जाते थे।

त्यड-प्राप्त बन्दियों को वितरण के लिए संक्रमण कैम्पों में भेजा जाता था। उनकी रवानगी के बाद से ही गुलग नामक कैम्पों के सरकारी प्रशासन के अधीन वे हो जाते, जो कि एन० के० वी० डी० के अन्तर्गत ही एक महान् संगठन था। संसार के इतिहास में शायद कभी भी कोई ऐसा संगठन नहीं रहा है जो कि इतने ज्यादा लोगों की जिम्मेवारी उठाने में इसकी बराबरी कर पाया हो।

सफ़र के दौरान में ग्रोर संक्रमण-कैम्पों में राजनीतिक कैदी पहली बार ग्रापराधिक बन्दियों से परिचय प्राप्त करते थे। श्रापराधिक कैदी कैम्प के कामों में प्रमुख भाग लेते थे, हालाँ कि राजनीतिक कैदियों की तुलना में यह

श्रल्पसंख्यक होते थे। राजनीतिक कैटियों की तुलना में इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन्हें जनता का शत्र नहीं समभा जाता था और वे राजनीतिक बेंदियों को तिरस्कत समभते थे। इन ऋपराधियों में से ही श्रोवरसियर श्रीर कैंदियों के मुख्ये या फोरमैन चन जाते थे: वे ही कैंदियों को काम बॉटते श्रीर कैंदियों के दैनिक जीवन के सब महत्त्वपूर्ण श्रांगों पर श्रधिकार रखते थे। राजनीतिक कैटियों का प्रथम अनुभव और शायद इसका कभी कोई अपवाद नहीं हुआ, अपनी सब चीजें जैसे कि गरम कपड़े और मजबूत जूते आदि छिन जाना था। सफ़र के दौरान में या संकमण-कैम्प में या फिर वन्दी-कैम्प में पहुँचने के बाद उनकी चीजें लूट ली जाती थीं । आपराधिक केंद्री लूट की चीजों के लिए लॉटरी निकालते और उन्हें ग्रापस में बॉट लेते थे। दिग-ददाई पहरेदार की नजरों के सामने खुझमखुझा यह लूट-भार होती त्रीर वह इस मामले में पूर्णतः तटस्थ बना रहता। सोवियत कार्थ-कलापों के लिए गुलग द्वारा मजदूरों की भरती की जाती थी श्रीर इस अकार गुलग-मजदुर भरती करने की एक संस्था बन गई। देश के प्राय: समस्त भड़े कल-कारखानों में कैटियों के दस्ते काम करते थे। कई ख्रौद्योगिक कार्य-कलापों में विशेषतः साइबेरिया श्रीर सुद्रुपस्थित क्षेत्रों में तो कैदियों के बिना काम चलना ही ग्रसम्भव था। सोवियत यूनियन के कई उन्होंग तो गुलग द्वारा भेजे हुए बलात्-श्रमिकों से ही पूरी तरह जलते थे। उत्तर श्रौर माइवेरिया के लकड़ी उद्योग, सुदूरपूर्व की सोने की खाने ख्रौर ब्रम्य सुदूर-स्थित क्षेत्रों की लोहे व धातु की खानें, खास तौर पर कलाकिस्तान के कारागान्दा नामक कोयले के क्षेत्र ऐसे उद्योगों में शामिल हैं। सडकें, नहरं श्रीर रेलवे लाइनों के बनाने का काम भी गुलग द्वारा करवाया जाता था। १६२४ में ही यूरेनियम श्रीर रेडियम का उत्पादन तथा ग्रान्य सम्बन्धित उद्योगों में गुलग द्वारा काम करवाया जाता था। सोवियत युनियन में यूरोप-जितने बड़े भागों पर गुलग का प्रशासन था। इनमें कोभी जनतन्त्र, जो कि यूरोपीय रूस का उत्तरी भाग है, कारागान्दा की कोयले की खानें और समस्त उत्तरी व उत्तर-पूर्वी एशिया के इलाके प्रमुख थे, जिनमें लेना व कोलिमा

नामक दो महान् निदयां के जलाशय विशेष उल्लेखनीय हैं। कहा जाता है कि लेना ग्रौर कोलिमा जलाशयों के सोने के उत्पादन का संसार में दूसरा स्थान है।

गुलग के पास प्रत्येक विषय के श्रांत उच्च-शिक्षा-प्राप्त विशेषकों की एक बहुत बड़ी संख्या मौजूद रहती थी। इन विशेषकों में से प्रायः सभी को पूछताछ के दौरान में श्राश्वासन दिलाया गया था कि उन्हें श्रपना-श्रपना काम करने का श्रवसर प्रदान किया जायगा, लेकिन डाक्टरों के श्रलावा, जो कि कैम्पों में मेडिकल श्रप्तसरों के बतौर काम करते थे, साधारणतः श्रन्य किसी को ऐसा मौका नहीं दिया गया। हमने श्रधिकांश इंजीनियरों, विश्व-विद्यालयों के प्रोफेसरों, कलाकारों, श्रध्यापकों श्रीर धर्म-प्रचारकों को सपकी तरह मामूली मजदूरी करते देखा था।

गुलग के श्रीमकां की भीषण संख्या हमारी श्राँक के श्रवुसार १६३८ में १४०,००,००० थी श्रीर समूने उद्योगों तथा इलाकां पर नियन्त्रण रखने के कारण सीवियत जीवन में एक महान् पार्ट श्रदा कर यह संगटन सोवियत श्रर्थ-व्यवस्था का एक मूलभूत स्तम्भ वन जुका था। युद्ध से पहले सारे संसार की लकड़ी की पैदावार का एक महत्त्वपूर्ण भाग गुलग के श्रधीन था। गुलग की महत्ता पूर्व श्रायोजित या पूर्व निर्धारित नहीं थी। लेकिन गुलग ने श्रपने बलात्-श्रमिकों द्वारा सोवियत श्रर्थ-व्यवस्था में एक ऐसा महत्त्व-पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था कि उसके बिना काम चलाना सरकार के लिए मुश्किल था। इस संगठन को मंग कर देना श्रीर उसके मजदूरी की एक साथ रिहाई समृची सोवियत व्यवस्था को ही हिला देती। मुयोग्य कार्यकर्तांश्रों की उपलब्धि में इतनी श्रिषिक चृद्धि हो जाती कि सोवियत यूनियन के समस्त उद्योगों श्रीर क्षेत्रों का सम्पूर्ण पुनर्सगठन श्रावश्यक हो जाता।

श्रमिक-कैम्पों में, श्रीर वास्तव में सोवियत यूनियन में हर जगह व्यक्ति-गत मजदूरों या मजदूरों के समृहों द्वारा नित्य किए जाने वाले काम की मात्रा नियत थी। जो काम करने से इन्कार करते या जो शारीरिक कारणों से श्रस-मर्थ ये उनको इतना कम खाना दिया जाता था कि उन्हें यथार्थत: भूख से मार देना था। नियत काम को पूरा करना उन लोगों तक के लिए भी असाधारण रूप से कठिन था जो कि सख्त शारीरिक अम के आदी थे। जो नियत काम से ज्यादा काम कर दिखाते थे उन्हें इतना खाना दिया जाता था जो कि बहुत अधिक शारीरिक अम करने वाले की गाधारण खुराक होती थी—हर रोज एक किलोग्राम गेटी, दिन में दो बार मछली का शोरना और कभी-कभी कुछ स्वी मछली और चीनी आदि। इस अेगी में वहुत कम लोग आते थे और जो आते थे वे आपराधिक केदी होते थे जिन्का काम ही यह देखना था कि रोजगर्रा का नियत काम पूरा हो रहा है। जो नियत काम के नजदीक पहुँच पाते थे उन्हें हर रोज ५००-६०० ग्राम रोटी और दिन में एक बार भदी किस्म का गरम खाना दिया जाता था। जो नियत काम करने में असफल रहते उन्हें हर रोज ३०० ग्राम रोटी और कम तादाद व ज्यादा भदी किस्म का गरम खाना दिया जाता था। इस श्रेगी में अनेक बुद्धिजीवी थे जो शारीरिक अम करने के अभ्यस्त न होने के कारण अपना नियत काम करने में असफले रहते उन्हें हर रोज नियत काम करने के स्वार्थ काम करने में असफले रहते उन्हें हर रोज निया जाता था। इस

सब लोगों की यही राय थी कि आपराधिक कैदियों से दोस्ती बनाए, रखने पर बहुत-कुछ निर्भर करता था। जो लोग इन अपराधियों से दोस्ती करने में सफल होते वे दफ्तरों का काम या ऐसा ही अन्य कोई हल्का काम पाफर अपना जीवन अधिक सहनीय बना लेते थे। उदाहरण के लिए हम जर्मन राइखरदाग के कम्गुनिस्ट नेता अर्नस्ट टोर्गलर के पुत्र से मिले। राइखस्टाग के मुकदमें के खिलाफ, जिसमें उनका पिता एक प्रमुख अभिशुक्त था, लन्दन और पेरिस की क्षोभ-प्रदर्शन की सभाओं में उस लड़के को पेश किया गया जो कि उस समय तेरह वर्ष का था। अन्त में युवा टोर्गलर ने सोवियत रूस में जाकर शरण ली। जब उसे जर्मन 'जासूस' करार कर बलात-अम की एक लम्बी सजा देदी गई तो उसने अपने अपराधी साथियों के जंगली तरीकों को इतनी अच्छी तरह अपना लिया कि उसे कैम्प में मरे हुए लोगों के मृत-शरीरों की हटा देने का आरामदेह काम मिल गया। मुर्त को हटा देने का काम आसान था। सुनूर उत्तर में स्थित कोमी जनतन्त्र के

पहाड़ी इलाके में यह कैम्प था, जहाँ एक नदी बहती थी जो वर्ष के श्रिध-काश भाग तक बर्फ से जमी रहती थी। मुटों को एक खास तौर पर बनाई हुई ढाल पर सिर्फ लुड़का देना भर पड़ता, श्रीर वे लुड़कते हुए वर्फ से जमी हुई नटी पर जा पड़ते श्रीर वहीं पड़े रहते जब तक कि वसन्तकालीन वाढ़ उन्हें बहाकर नहीं ले जाती। हिटलर-स्तालिन समम्हीते के बाद युवा टोर्गलर को गेस्टेपो के हाथ सींप दिया गया श्रीर राजनीतिक रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की पलटन में उसे रख दिया गया जहाँ कि वह लड़ते-लड़ते मारा गया।

सब सूत्रों से प्राप्त समाचारों के श्रवुसार कैम्पों में मरने वालों की संख्या काफी श्रिधिक थी श्रीर वहाँ के सख्त हालातों को देखते हुए यही उम्मीट भी की जाती थी। कैम्पों की व्यवस्था श्रुटिपूर्ण थी श्रीर खाद्य-सामिश्रयाँ भी सदा नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होती थीं। कैम्पों से लौटकर श्राने वाले प्रायः मब लोगों को रक्त-विकार का एक प्रबल रोग हो जाता था। यह कहना गलत न होगा कि मौत ने दो-तीन साल में ही कैदियों की संख्या श्राधी कर दी थी।

कैदी द्वारा श्रपराध-स्वीकृति के बाद दुवारा पूछताछ के लिए बन्द . किये हुए कैदियों की जेलों से नजा पाये हुए कैदियों की जेलों में कुछ ज्यादा श्रन्छ। व्यवहार होता था। राजनीतिक कैदियों को कुछ बड़ी प्रान्तीय जेलों में केन्द्रित रखा गया था। इनमें से एक बड़ी जेल र्वेत सागर के सोलोबेस्क नामक द्वीप पर एक मृतपूर्व मुट में स्थित थी।

हरेक कैदी को सजा देते समय बता दिया जाता था कि उसकी अपने सम्बन्धियों के साथ पत्र-व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त है या नहीं । बलात-अम के लिए मेजे हुए कैदियों को यह विशेजाधिकार अक्सर प्राप्त होता था और इसलिए उन्हें पार्सल तथा पत्र मेजे जा सकते थे, पर सबका कहना यही था कि ये चीजें कैदियों को कभी मिलती न थीं।

श्रमिक कैम्पों की दशा बहुत ही बुरी होती थी श्रौर श्रक्सर श्रसहनीय हो उठती थी, किन्तु यह कैम्प के इलाके में सोवियत रहन-सहन की दशा का परिग्णाम था, न कि कैदियों को जान-बूमकर तकलीफ पहुँचाने के इरादे का परिगाम था। ज्यादा-से-ज्यादा यह कहा जा सकता है कि यह उलभी हुई बुरी व्यवस्था का परिगाम था। हमारे मंवाददाता इस बात पर सहमत थे कि अनजाने में पैदा हुई मुश्किलों के कारण रागसे ज्यादा तकलीफ उठागी पड़ती थी। उदाहरण के लिए कई हजार कैदियों की बुद्ध काम करने के लिए साइवेरिया ले जाया गया, लेकिन कव वे वहाँ पहुँचे तो न रहने की कोई जगह थी आंर न भोंपड़ियाँ बनाने के लिए आजार ही थे। कई बार खाने-पीने की रसद खतम हो जाती या महीनों तक सारे कैम्पों को लहसुन बिना रहना पड़ता। नतीजा यह होता कि लहसुन के एक जरा से दुकड़े के लिए हत्या तक कर दी जाती, क्योंकि सोवियत यूनियन की समस्त जेलों में रक्त-विकार से बचने के लिए यही एक विटामिन-युक्त चीज थी।

सोवियत कैम्पों की हालत कई मानों में उतनी ही बुरी कही जा सकती है जितनी कि नात्सी कैम्पों की, लेकिन सोवियत कैम्पों का चरित्र सम्पूर्णतः भिन्न था। बड़े पैमाने पर कैदियों की बरवादी, जान लेने वाले इंजेक्शन देकर उन पर प्रयोग या केवल उन्हें अपमानित करने के लिए उनसे व्यर्थ के काम करवाना सोवियत राज्य में कभी नहीं हुआ। सोवियत कठोरता बिचारात्मक थी, भावात्मक नहीं। चीचों की कभी और अन्य उलभनों पर बन्दी कैम्पों की दशा निर्मर करती।

## : ५ :

# केदी

श्रव हम कैदियों की विभिन्न श्रेगियों का यथाकम उल्लेख करेंगे। यह स्वभावता बहुत कुछ एक स्वेच्छाचारी प्रक्रिया है। कई बार वह श्रेगियों श्रापस में भिल-जुल जाती थीं। श्राप सदा पूर्ण विश्वाम के साथ यह नहीं कह सकते थे कि श्रमुक व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी में श्रपने प्रमुख पट के कारण गिरफ्तार हुग्रा या क्योंकि उसका नाम बताता है कि उसकी उत्पत्ति पोलीगड से हुई है। हमारे द्वारा उल्लिखित श्रेगियों में से किसी एक का भी सदस्य होना एक 'नाहरी गुण' था जो कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण था, यद्यपि केवल इसी कारण गिरफ्तार होना श्रनिवार्य न था।

मोवियत यूनियन के बाहर यह मान लिया जाता था कि किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी श्रोर उसके द्वारा किये हुए किसी श्रापराध, या कम-से-कम उस अपराध के श्राभियोग में एक सीधा सम्बन्ध है। लोग इस विचार को इतने पूर्ण रूप से मान बैटे हैं कि उनके लिए यह समभाना कटिन है कि सोवियत यूनियन में ऐसे किसी श्रावश्यक सम्बन्ध का श्रस्तित्व नहीं। रूस की गिरफ्तारियाँ विशेषतः शुद्धीकरण के जमाने की गिरफ्तारियाँ एक सम्पूर्णतः मिन्न पद्धति पर श्राधारित थीं। तुलना के लिए श्राधनिक मौतिक विशान के परिगणित निर्धारण के सिद्धान्त के उल्लेख से श्रिषक श्राच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। इस सिद्धान्त के श्रमुसार किसी एक व्यक्तिगत

परिमाण का भाग्य किन्हीं एक परिस्थितियों में पहले से नहीं बताया जा मकता । श्राप इस बारे में केवल यह कह सकते हैं कि श्रमुक परिस्थितियों में श्चमक मात्रा की सम्भावना है, यह गणित के द्वारा बताया जा सकता है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा । रूस के व्यक्तिगत लोगों के लिए भी बहत-कुछ यही बात लाग हाती थी। गिरफ्तारी के कारण वे 'बाहरी ग्रग्ण' थे जिनसे श्रव सब परिचित हैं: किसी एक श्रेणी का सदस्य होना ही पर्याप्त कारण था। युद्धकालीन स्थिति को देखने से एक ग्रन्छा उदाहरण मिलता है-शत्र-देश के लोग ग्राप-मे-ग्राप गिरफ्तार कर लिए जाते. या जैसा कि नात्सी जर्मनी में हुआ कि शोपित समूह के लोगों को वे टएड भुगतने पड़ते थे जिनका उनके व्यक्तिगत श्रपराधों से कोई सम्बन्ध न था, किन्तु यहाँ एक महत्त्वपूर्ण अन्तर था । युद्धकालीन रात्र या नात्नी जर्मनी में एक यहूटी के लिए होने वाले अप्रिय परिगाम प्रायः ग्रनिवार्य ही थे। सोवियत युनियन में किसी एक श्रेगी के सदस्य के लिए यह परिग्राम अनिवार्य न थे। उसके पच सकने की सम्भावना सदैव नगएय नहीं होती थी। सामान्यतः जिस व्यक्ति का पद जितना ऊँचा होता उतनी ही उसकी बच सकते की सम्भावना कम होती थी श्रौर कई बार तो यदि कोई व्यक्ति दर्भाग्यवश एक से अधिक श्रेसियों का सदस्य होता. जैसे कि कोई सोवियत पार्टी-अधिकारी विदेश में भेजे गए किसी सोवियत मएडल का सदस्य भी होता तो गणितीय अनुमान के सिद्धान्तों के अनुसार उसके बच सकते की सम्भावना भी कम हो जाती थी।

• किसी व्यक्ति-विशेष का गिरफ्तार होना या न होना कई अप्रधान कारणों पर निर्भर करता था, जैसे कि जेलों में कैदियों की अत्यिधिक संख्या, एन० के० वी० डी० की फाइलों की स्थिति, उस व्यक्ति-विशेष का व्यक्तित्व, उसके विरुद्ध प्राप्त रिपोर्टों की संख्या, उसके द्वारा की जाने वाली अपराध-स्वीकृति आदि। पिछुली दो बातों का कोई विशेष महत्त्व प्रतीत न होता था। अधिकांश मामलों में किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण पूछना ही निरर्थक था।

कई लोग ऊछ चालाकियां से काम लेकर गिरफ्तारी से बच भी जाते थे। एक प्रसिद्ध विद्वान् ने सुभे बताया कि उसके कुछ मित्रों ने, जिनमें कुछ श्रवभवी वस्युनिस्ट भी शामिल थे. श्रुद्धीकरण के समय उसे शरावी वन जाने का वहाना करने की मलाह टी और यह भी कहा कि उसे कभी-कमी शराव के हलके नशे में ही व्याख्यान देने चाहिएँ। इस तरह १६३० की तथा।वदी के त्रारम्भ में विशेषज्ञों के प्रथम शुद्धीकरण से वह वचने में सफल हुआ। दूसरा लोकप्रिय तरीका था अपना काम और अपनी रहने की जगह बीच-बीच में बदलते रहना। किसी एक सोवियत कार्य-कलाप के किसी एक नये श्रमजीवी पर ध्यान देने में एन० के० बी० डी० को काफी समय लग जाता था---कम-से-कम छः महीने से एक वर्ष तक का समय तो लग ही जाता था। उस व्यक्ति के बारे में गुप्त रिपोर्टी की इकड़ा करने में. जिमे श्राम तौर पर 'सामग्री' कहा जाता, काफी समय लग जाता था। उस व्यक्ति हारा प्रश्नोत्तरी भरने में ताकि उसे किसी एक श्रेग्री में रखा जा सके श्रीर जहाँ वह पहले काम करता था वहाँ से उससे सम्बन्धित कागजातीं को मँगाने में श्रानिवार्यतः काफी देर लग जाती थी-खास तौर पर क्योंकि यह सक चीजें मामली डाक से न मँगवाकर एन० के० बी० डी० के मन्देरावाहक द्वारा मेंगवाई जाती थीं। यह तब कागजात टीक जगह पहुँचने में बहुत वक्त लेते थे श्रौर कई बार पहुँच भी नहीं पाते थे।

एन० के० बी० डी० वाले गिरफ्तार किए जाने वाली श्रेणियों के कुछ लोगों को कई बार छोड़ देते थे ताकि यह दिखाया जा सके कि उन श्रेणियों का सदस्य होना ही गिरफ्तारी का कारण नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी अपराध के कारण गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार गिरफ्तार न किये गए लोगों में लाल सेना के कई उच्च पदाधिकारी थे, जैसे कि जुकाँव छोर पूरोपीय देशों की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ प्रमुख नेता, जैसे कि पीयक छोर एरकोली। विद्यानिकों छौर विद्वानों के लिए सोवियत यूनियन की विज्ञान छकादमी का सदस्य होना एक प्रकार की छूट

१. जो शब अपने ग्रसकी नाम टोगलियारी से जाना जाता है।

थी, जिसके फलस्वरूप कई पुराने विद्वान् गिरफ्तार होने से बच गए; किन्तु यह वात सब जगह समान रूप से लागू नहीं, क्योंकि यूकोन और अन्य जन-तन्त्रों की विज्ञान श्रकाटमी के विद्वानों को गिरफ्तार किया गया था। हमें कई ऐसे उदाहरण भी मालूम हैं जिनमें प्रान्तीय वैज्ञानिकों को अपनी जाँच के समय राजनीतिक किटनाइयों में फँस जाना पड़ा और जब गिरफ्तार होने की नौबत आ गई तो उन्होंने मास्को की किसी शैक्षणिक संस्था में अपना तबादला करवा लिया और इस प्रकार वे गिफ्तारी से विलकुल बच गए या गिरफ्तार होने के थोड़े समय बाद ही रिहा कर दिये गए।

गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की निम्नलिखित प्रमुख श्रे णियाँ थीं। पार्टी-संगठन

प्रथम विचारणीय श्रेणी स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च श्रीर मध्यम कार्यकर्तात्रों में से थी। सोवियत रूस की घटनाश्रों से अपरिचित लोगों को यह एक अजीव बात नजर आएगी कि देश के शासक-दल में सकिय भाग लैने वालों में भी वे 'बाहरी ग्रुग' हो सकते हैं जिनके कारण उनकी गिर-फ्तारी हो जाय । लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि केवल कुछ सर्वोच श्रधिकारी, पोलितब्यरो के कुछ सदस्य श्रीर देश के कुछ सुख्य पदा-धिकारियों को छोड़कर, पार्टी के प्राय: सब बड़े श्रधिकारियों को १६३६ और १६३६ के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें प्रान्तीय, प्रादेशिक, जिला श्रीर नगर-समितियों के प्रायः सब मन्त्री तथा सब बड़े श्रीद्योगिक कार्य-कलापों. टुस्टों, यातायात कम्पनियों श्रीर कल-कारखानों से सम्बन्धित समितियाँ भी थीं । विश्वविद्यालय, हाई स्कूल, वायरलेस समिति श्रीर प्रकाशन-ग्रह-जैसी श्चन्य संस्थायों के मन्त्री भी गिरफ्तार कर लिये गए। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि सोवियत संस्थाश्रों में मन्त्री-पद परम्परागत रूप से उस संस्था के वास्तविक नेता की ही मिलता है। यह परम्परा इसलिए श्रारम्भ हुई क्योंकि लेनिन के समय से ही स्तालिन कम्युनिस्ट पार्टी का मन्त्री था।

येभोव-काल में उच्च पार्टी-अधिकारियों की गिरफ्तारी एक ऐसी चीज

थी जिगके लिए सोवियत यूनियन का दाँचा बिलकुल तैयार नहीं था, किन्तु यह उस काल का एक विशिष्ट गुगा था। इसकी विस्तृत विवेचना हम श्रामे चलकर कों। । यहाँ हम केवल यही बताएंगे कि इसके परिग्रामस्यक्ष्म एक पूर्णतः नय पार्टी-संगठन का निर्माण हुन्ना, यद्यपि इसमें भी ऊँचे पढ़ों पर पहले ही लोग थे। जग हममें से एक ने एक प्रमुख विद्वान् से पूछा कि क्यों इतने श्रिधिक देशी श्रीर विदेशी कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया तो उसने उत्तर दिया, "श्राप क्या श्राशा करते हैं? कम्युनिस्ट वे लोग हैं जिन्होंने स्वयं श्रपनी सरकार की श्रालोचना की है श्रीर टिखा दिया है कि वे उसके खिलाफ़ कार्यवाही करने में समर्थ हैं। ऐसे लोगों को सोवियत यूनि-यन में प्रमुख पढ़ों पर कैसे रहने दिया जा सकता था?" निश्चय ही इस उत्तर में सत्य का कुछ श्रंश छिपा हुन्ना है।

गिरफ्तार पार्टी-श्रधिकारियों में तीन खास फिरम के लोग नजर ग्राते थे। पहली किस्म में थे पुराने बोलशेनिक जो कि पहले मजदूर, सिपाही या मल्लाह थे। इनमें से श्रिधकांश श्रादर्शवाद के कारण पार्टी के सदस्य बने थे। पार्टी के अन्दर वर्षों तक उत्तरदायी प्रशासनीय कार्य करने के कारण उनमें से बहतों ने एक ऊँवे दर्जे की संस्कृति प्राप्त कर ली थी श्रीर साथ ही व्यावहारिक ज्ञान का एक बड़ा भगड़ार इकड़ा कर लिया था। इनमें से ऋधि-कांश गम्भीर व्यक्ति थे जो अपने उत्तरवायित्व को समभते थे। त्रॉल्स्कीवादी श्रीर बुखारिनवादी निकाले जा खुके थे. किन्त्र इस तरह के श्रिधिकांश पार्टी-सदस्य पार्टी-नीति से सदा सहातुभृति न रखते हुए भी चुप रहते ये श्रौर इसीलिए वे बने रहे। पार्टी के प्रराने सदस्यों में इस किस्म के लोग ही वास्तव में ज्यादा थे। वे यह नहीं समभा सकते थे कि सोवियत यूनियन उस क्रम में पटार्पण कर चुकी है कि जिसमें उन लोगों की जरूरत नहीं जो कि क्रान्तिकारी ब्राट्शों के लिए लड़े थे। इन लोगों ने ब्रानिच्छा के साथ किन्तु आज्ञापूर्वक धनी किसानों के विनाश में सहायता दी; पर फिर भी नई पार्टी के लिए रास्ता साफ करने के लिए इनका हटना जरूरी था। वर्गनों का प्रसिद्ध वाक्य ''क्रान्ति स्वयं श्रपने बच्चों को हड़प जाती है' शायद खास

तौर पर इन्हीं लोगों के लिए गढ़ा गया हो।

दूसरी किस्म थी उन लोगों की जो स्तालिन द्वारा बनाई हुई पार्टी-नीति के सच्चे श्रीर पक्के समर्थक थे। इनमें वे लोग थे जिन्होंने पार्टी-श्रनुशासन पर श्रपना तमस्त जीवन ग्राधारित कर रखा था, जो कि पार्टी-श्रनुशासन का धर्मान्धता के साथ पालन करते थे। जिस ग्राटर्श के लिए वे सव-कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे वह स्तालिन नहीं था बल्कि पार्टी थी जो कि पोलितन्यूरो में मूर्तिमत होकर स्तालिन की श्रध्यक्षता में भी। वे किसी खास दबाव के बिना ही सब स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि पार्टी उनसे यह बलिदान चाहती थी श्रीर किसी कारण्वश्रा इस बलिदान माँगने का कारण न बताना चाहती थी।

इस समह का एक ऋादर्श प्रतिनिधि लेविन था जो कि एक जिला-समिति का भूतपूर्व मन्त्री श्रीर कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का सदस्य तथा १६१७ से पार्टी का सदस्य था। प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि वह मास्को पार्टी-समिति के मन्त्री ऋौर बाद में पोलितब्यूरो के प्रसिद्ध सदस्य श्चरबाकॉव का साला या पहनोई था. पर इस रिश्तेटारी ने उसकी मदर न की। जब जाँच करने वाले मजिस्ट्रेट ने उसे बताया कि उसकी वीबी ने उसे जनता का शत्र होने के कारण तलाक दे दी है तो वह रोता हन्ना श्रपनी कोटरी में वापस लौटा। कोटरी में श्रपने साथियों के बीच वह अपने-ख्रापको कहर पार्टी-नीति का हिमायती बताता। वह शासन की तनिक-सी भी आलोचना या किसी प्रकार के असन्तोप की भावना को जरा भी बरदाश्त नहीं कर सकता था। वार्तालाप में या कैटियों द्वारा टिए जाने वाले व्याख्यानों में श्रा जाने वाली सैद्धान्तिक त्रुटियों की निन्दा करने से वह कभी नहीं चुकता । उसकी वर्ग-चेतना प्रशंसनीय थी । उसका निरत्र कलंकरहित और दृढ़ था श्रीर वह श्रपने कट श्रन्त तक एक सचा शादर्श-वादी बना रहा। एक बार उसने सीख देने वाली एक कहानी सुनाई. जिसकी बचपन की सीख सीवियत जनता के एक बड़े भाग के द्रष्टिकीया का प्रति-निधित्व करती थी।

"एक माँ श्रपने बच्चे को किसी मूर्खतापूर्ण कृत्य के लिए दएड देती है जिसके लिए वह बालफ निटोंप है," उसने कहा। "बच्चे को यह श्रान्याय गुरा लगता है श्रीर वह रीता हुश्रा श्रपने बाप के पास दिलासा पाने के लिए जाता है। बाप कहता है, 'माँ ने तुम्हारे साथ गुरा किया। श्राश्रो हम एक नई माँ हूँ द लाएँ।' लेकिन बच्चा फूट-फूटकर रोने लगता है श्रीर श्रपने-श्रापको श्रपनी माँ की गोद में डाल देता है—उस माँ की गोद में जो कि श्रन्यायी थी, जिसने उसे ग़लत बात पर सजा दी थी, लेकिन जो कि फिर भी उसी की माँ थी।"

एक तरह से लेविन ठीक था। सोवियत जनता का एक वड़ा भाग सोवियत शासन के कई पहलुक्रों से अमन्तुष्ट होते हुए भी सोवियत राज्य को अपनी भाता समभ्तता था और उसके स्थान पर अन्य कोई राज्य नहीं चाहता था।

तीसरी किस्म के पार्टी-श्रिषकारी पहली दोनों किस्मों से विलकुल भिन्न थे। इनमें वे लोग थे जो बहुत दिनों बाद जाकर पार्टी के सदस्य बने थे श्रीर वह भी मुख्यतः व्यक्तिगत द्याकांक्षाश्रों की सन्तुष्टि के लिए। वे लोग वास्तव में श्रवसरवादी थे। वे लोग पार्टी-श्रवसासन को स्वामाविक समम्भक्तर स्वीकार कर लेते थे श्रीर प्रत्येक प्रश्न पर पार्टी की नीति को पहले से ही समभ्त लेने की उन्होंने दक्षता प्राप्त कर ली थी श्रीर उस नीति के हर तोइ-मरोड़ का बड़ी मुस्तैदी के साथ श्रवसरा करते थे। पार्टी के प्रति उनकी स्वामि-भिक्त इतनी श्रवल थी कि श्रवसर वे राजा से भी ज्यादा राज-मक्त नजर श्राते थे। जैसे-जैसे सोवियत जीवन एक धर्म-सासन की भाँ ति विभिन्न पदों का एक कम बनता गया इन लोगों ने श्रपने उत्तरोत्तर वढ़ते हुए विशेपाधिकार-प्राप्त पदों की समुचित प्रशंसाश्रों श्रीर सुविधाश्रों को स्वीकार किया। पार्टी के वे श्रनेक गैर-सदस्य भी इस किस्म में शामिल थे जिन्हों रीर पार्टी बोलशेविक या सोवियत सिक्तयवादी कहा जाता था श्रीर जिनकी श्राकांकाश्रों की पराकाव्दा पार्टी में प्रवेश पाना था। किन्तु खेद है कि पार्टी के प्रति श्रपनी स्वामि-भिक्त श्रीर लगन के बावजूद भी उन्होंने

श्रपने-श्रापको जेलों में पाया, क्योंकि वे बहुत ऊँचे पदों पर पहुँच चुके थे। उनकी जगह सामान्यतः उनकी किस्म के ही श्रपेक्षाकृत युवा पार्टी-श्रवि-कारियों ने ले ली।

पार्टी के पटाधिकारी एक के बाद एक करके शोवतः गिरफ्तार होने लगे। इतने शीव परिवर्तन होने लगे कि ऐसा मालूम होता था कि एक ही काम को कई अधिकारियों से बदल-बदलकर करवाया जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि जीवन-वृत्ति को ही सब-कुछ समक्तने वाले लोगों ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। पटाविध की अलपकालीनता किसी जान-बूक्तकर बनाई गई ब्यवस्था के कारण नहीं थी, किन्तु इसके फलस्वरूप सोवियत यूनियन में कई विशिष्टताएँ नजर आने लगीं। जीवन-वृत्ति के पीछे भागने वाले लोगों ने अपनी अटलता और लगन दिखाने के लिए पार्टी-नीति को वेवकृक्षी की हद तक पहुँचा दिया जिसके फलस्वरूप अन्त में वे पथभ्रष्ट करार दिये गए। इस किस्म के लोग स्वमाव से अष्टाचार की ओर सुके हुए थे और अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने पर्दी से लाभ उटाते थे। उन्होंने अपने कार्यों से जनता में और विशेषतः अपने नीचे काम करने वालों में अपने लिए घृणा और देव उत्पन्न कर दिया और यह भी उनकी पदाविध की अल्प-कालीनता का एक कारण था।

लाल लंडाके. पुराने बोलशेविक श्रीर राजनीतिक श्राभशस्त व्यक्ति

यह-युद्ध में लाल लड़ाकों ने एक प्रमुख भाग लिया था। वर्षों तक वे श्वेत सेना के मोर्चे के पीछे रहकर गुरेला-युद्ध चलाते रहे थे ग्रौर कम्युनिस्ट विजय में उनका निश्चयात्मक सहयोग था। लाल लड़ाका होना सोवियत यूनियन में सदा एक उच्च सम्भान का सूचक था ग्रौर १६४० की दशाब्दी तक लाल लड़ाकों को ग्रिधकृत रूप से वही सम्भान प्राप्त था। खाद्याभाव के जमाने में ग्रौर खाद्य-कार्ड-पद्धति के उन्मूलन से पूर्व लाल लड़ाकों को विशेष राशन ग्रौर विशेषाधिकार दिए जाते थे। उदाहरण के लिए उन्हें ट्रॉली गाड़ियों के बाहरी हिस्सों में सफर करने की इजाजत थी जो कि रूस में एक महान विशेषाधिकार समका जाता था, क्योंकि ट्रॉलियों हमेशा ही

जरूरत से ज्यादा भरी रहती थी। लाल लडाके एक ऐसे संगठन के सदस्य थे जिसे सोवियत ऋधिकारियों का विशेष समर्थन प्राप्त था। लेकिन १६३६ में इस संगठन के नेता श्रीर श्रमले वर्षों में इसके सब सदस्य गिरफ्तार हो गए। जेल की हर एक कोठरी में लाल लड़ाके नजर आते थे। इनमें अनेक ऐसे ये जो कि सोवियत-साहित्य और चलचित्रों के प्रमुख पात्र बन चुके थे श्रीर जिन्होंने एक विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। हमें खद जेल की कोटरियों में कापिवियान्स्की-जैसे लोग मिले जिसने १६१८ में रूस पर करना करने वाली जर्मन रोना के विरोध में संघर्ष संगठित किया था-श्रीर जो कि वोलगा नहर पर धनने वाले विजली के कारखाने में काम करने वाले बलात-शमिकों का प्रधान था--श्रीर बैरन, जो कि लाल लड़ाकों के एचीर नामक एक मृत नायक का सहकारी था । दुवीची नामक एक भृतपूर्व किसान श्रीर प्रसिद्ध लाल लडाके का नाम विशोपतः उल्लेखनीय हैं, जिसकी लम्बी गफेट टाढ़ी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की शोभा थी और जो कि रूसी क्रान्तिकारी-किसानों का श्रादर्श प्रतिनिधि था। प्राग में नास्तिको की श्रन्तर्राष्टीय लीग का वह अध्यक्ष चुना गया और सोवियत युनियन में चर्च-विरोधी आन्टोलन में उमने प्रमुख माग लिया था। श्रम उसकी टाढ़ी गायम हो चुकी थी, जिसका एक-एक बाल, उसने बताया कि जांच करने वाले मजिस्ट्रेट ने उखाड़ लिया था। पूछताछ के इस दर्दनाक तराके से कहीं ज्यादा उसे सम्मान के अपने इस प्रतीक को खो देने में दु:ख था और जिसने उसे अत्यन्त पीडा पहेंचाई।

श्रिषकांश लाल लड़ाकों पर क्रान्ति-विरोधी पड्यन्त्र का श्रिमयोग लगाया गया। अपर हमने जो बातें पुराने बोलशेविकों के लिए कही हैं वे खास तौर पर लाल लड़ाकुन्त्रों के लिए भी लाय होती थीं। वे यह नहीं समक्त पाते थे कि सोवियत यूनियन के इस नये युग में वे श्रनावश्यक हो गए हैं श्रीर हसीलिए उन्हें हटाया जा रहा है।

जारशाही जमाने में वर्षों तक 'काटोरगा' में शास्तिक दासकार्य करने वाले या निर्वासन में रहने वाले पुराने अभिशस्त व्यक्तियों की श्रेणी में ही लाग लडाकों और पराने वोलशेविकों की रखा जाना चहिए। वे सब व्यपनी-व्यपनी संस्थाव्यों में संगठित थे और प्राय: सभी शादीकरण के शिकार वने । इन पर यह अभियोग लगाया गया कि जारशाही गुप्त-पुलिन श्रोखटाना ने इन्हें यदि कान्ति सफल हो तो कान्ति-विशेषी कार्यवाहीं करने के लिए ग्रमन्त्ररीं और जनता की भड़काने वालीं के रूप में रखा था। इन लोगों ने श्रपने जीवन के श्रत्युतम वर्षों को जारशाही शामन के विरुद्ध संघर्ष करने में व्यतीत किया था, फलतः यह अभियोग इनके लिए अपमान-जनक थे। किन्तु पूछताछ के तरीके ऐसे थे जिन्होंने इन्हें उपयुक्त अपराध-स्वीकृति के लिए बाध्य कर दिया। यह समक्तना मुश्किल नहीं है कि जब इन लोगों ने येभांवकालीन सचा की जारशाही जमाने की राजगीतिक कैट से तलना की तो वे तिरोध नहीं कर पाए। जो-ऋछ उन पर बीत रही थी उसकी तुलना में, जैमा कि उन्होंने बिना श्रापवाद बताया, जारशाही जमाने का उनका श्रद्धभव एक सुखट स्वप्न था । भूतपूर्व 'काटोरगा' राजनीतिक बन्दियों की संस्थाएँ लाल लड़ाकों की संस्थाओं की तरह ही भंग कर दी गई थीं। सेना

तानाशाही की कला राज्य के उन विभिन्न तत्त्वों के संतुलन में ही है जिन पर तानाशाह की शक्ति निर्भर करती है, अर्थात् एक-दूसरे की लड़ाते रहना और यह देखना कि कोई भी बहुत शक्तिशाली न बन जाय। इस काम के लिए तानाशाह के पाम अवसर एक हियार होता है, जो कि राज्य के समस्त तत्त्वों को चितित बनाए रखने में सफल होता है। इम हथियार का खास काम तानाशाही की सुरक्षा को बनाए रखना है।

जैसे-जैसे तानाशाही के श्रंकुश के नीचे एन० के० वी० डी० एक राज्य के श्रंतर्गत दूसरा राज्य बनकर इस हथियार के रूप में विकलित होने लगा वैसे ही श्रन्य तत्त्वों की शक्ति मंग करना श्रावश्यक हो गया। बॉल्स्कीवाद के भग्नावशेषों श्रीर बॉल्स्की के स्थायी कान्ति के सिद्धान्त नष्ट कर देने तथा रूस से वाहर कॉमिएटर्न की सबसे शक्तिशाली पार्टी की हार के बाद साम्राब्दवाट श्रीर सैनिक विजय के पथ पर तानाशाही श्राग्रसर होने लगी इस नीति को कार्यान्वित करने में लाल सेना को एक बड़ा भाग सौंपा गया, श्रतः उसके लिए तानाशाह के हाथों में पूर्य रूप से रहना श्रावश्यक हो गया।

इस नीति-परिवर्तन के बाहरी चिह्न दिलाई देने लगे थे। बड़े सैनिक श्राधिकारियों को श्रपनी महत्ता का भान होने लगा था। उन्हें श्रच्छे रहन-सहन की विशेष सुविधाएँ प्रधान की जाने लगीं श्रीर उच्च श्राधिकारियों को श्रच्छे-श्रच्छे मकान श्रीर बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलने लगीं। वे शान-शौकत से रहने लगे। हर रीज दावतें होतीं श्रीर नाच-गान तथा सेना का परस्परागत सम्वत्म पुनः स्थापित हो गया। उच्च श्रिष्वारीगण श्रपने श्रापको पार्टी श्रीर एन० के० वी० डी० से श्रिषकोशतः स्वतन्त्र समक्तने लगे। सैनिक चेत्रों में पार्टी-नेताश्रों का श्राम तीर पर मजाक उड़ाया जाने लगा। ''जिन्दगी बेहतर थी, जिन्दगी ज्यादा सुख़ी थी।''

राम्भव हैं कि बुद्ध चेत्रों में सैनिक तानाशाही के विचार ने भी खेल खेला गया हो। 'भोगापान्स्टि पड्यन्त' था या नहीं, जैता कि अधिकृत रूप से बताया गया और जैसा कि याद्वरी देशों में पहुत लोगों का विश्वास था, पर यह कियाँव की हत्या-जैसी ही एक जटिल समस्या बन गई थी।

तथ्य श्रसल में यह है कि मार्शल त्याच्येन्स्की को, जो कि १६२० में पोलियड के विरुद्ध की गई कार्यवाही का नंता थे श्रीर स्कूलों की प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक में जिनका चित्र पाया जाता था, गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर एक बन्द कमरे में उन्हें सजा सुना दी गई, जहाँ हरेक को जाने की इजाजत नहीं थी श्रीर श्रन्त में घोपणा की गई कि उन्हें गोली मार दी गई है। उनके बाद श्रीर बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोवियत यूनियन के प्रायः प्रत्येक सैनिक कमाण्ड के प्रधान सेनापित गिरफ्तार कर लिये गए, जिनमें माकिरे भी था, जो कि लाल सेना का सबसे श्रिष्ठिक विख्यात व्यक्ति श्रीर कान्ति द्वारा उत्पन्न हुए सैनिक संगठन के नये नेताश्रों का वास्तविक प्रतिनिधि था। राजनीतिक प्रशासन के श्रथ्यक्ष गामारिनक ने श्रासमहत्या कर

ली। एक उपलब्ध सूचना के अनुसार, जो पूर्णतया विश्वसनीय प्रतीत होती थी, हमें मालूम हुआ कि सोवियत युनियन के ५ मार्शलों में से २, १५ सेनापतियों में से २, ५८ कोर कमार्गडरों में से २८, १८५ डिवीजनल कमार्गडरों में से २५, १८५ डिवीजनल कमार्गडरों में से ८५, और ४०६ रेजीमेस्टल कमार्गडरों में से १६५ ऐसे थे जो गिरफ्तारी से बन्च पाए। यह गिरफ्तारियों केवल उच्च पदाधिकारि तक ही सीमित न थीं। गिरफ्तार अफसरों के अनुमान के अनुमार लड़ाई के मोर्चे के पदाधिकारियों में से ६० से ७० प्रतिशत लोग गिरफ्तार किये गए। इन अंकों से यर स्पष्ट है कि जिस अफसर का पर जितना ही ऊँचा होता उसकी गिरफ्तारी की सम्भावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती थी। उदाहरण के लिए एक साधारण मेजर या मोर्चे के पद से निम्न पराधिकारी को केवल इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता था क्योंकि वह अफसर था। हमें जेल की कोटरियों में कई छोटे अफसर ऐसे मिले जो कि सम्पूर्णतः मिन्न कारणों को लेकर गिरफ्तार किये गए थे— जैसे कि किसी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जाति का सदस्य होना, या कभी विदेश होकर लीट आना, या बाहरी देशों से किसी मी प्रकार का सम्बन्ध रखना।

सेना से सम्बन्धित प्रशासनीय और टेकनिकल श्रथना शैक्षाणिक संस्थाश्रों के गैर-सैनिक कर्मचारियों को भी इसी सैनिक श्रेणी में गिना गया। उटा- हरणा के लिए युक्तेन की एक सैनिक खकादमी के समस्त शैक्षणिक श्रोर प्रशासनीय कर्मचारी, जिनमें स्टेनोग्राफर तक शामिल थे, गिरफ्तार कर लिये गए।

श्रफसरों में दो खास किस्में थीं। प्रथम उच्च पढ़ों में वे श्रफसर थे जो कि कान्ति से पूर्व भी श्रफसर रह खुके थे और जो कि लाल सेना के निर्माण पर उसमें भरती हुए थे। लेनिन ने श्रपने एक प्रक्षिद्ध भाषण में बताया कि लाल सेना में रहकर लड़ने वाले कान्ति के पूर्व श्रफसरों की संख्या नगएय नहीं थी। तुखान्येन्स्की भी इन्हीं श्रफसरों में शामिल था।

श्रक्तूपर-कान्ति श्रीर गह-युद्ध में भाग लेने वाले श्रीर इसी कारण तरक्की पाने वाले श्रफ्तरों में श्रमजीवी-वर्ग के या विम्न पढ़ों से कुँचे उटे हुए व्यक्ति भी थे।

डोनेट्च क्षेत्र के नगर में स्थित एक वहे सप्लाई-कैम्प के प्रशासनीय ध्रिविकारी ने बताया कि शुद्धीकरण का देश के सावनों श्रीर उसकी सुरक्षा-शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। उससे यह श्रपराध मनवाया गया कि जॉत्स्कीवादी संघ श्रीर जर्मन फासिस्ट ग्रसचरों के हुक्म पर उसने खाद्य-सामग्री को विपाक्त कर या जान-चूमकर उसे खराव होने देकर खाने के काबिल न रखा। इस खाद्य की जाँच करने के लिए मेजे हुए श्रनेक डाक्टरों श्रीर जाँच करने वाली समितियों के सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नये नियुक्त हुए कर्मचारियों ने इस जिम्मेवारी का भार उठाने का साहस नहीं किया श्रीर खाने-पीने का इकड़ा हुआ सारा सामान नष्ट कर देना पड़ा।

#### टेकनिशियन ऋौर विशेषद्वगणा

श्रीयोगिक क्षंत्र के टेकिनिशियनों श्रीर विशेषज्ञों की दशा भी सामान्यतः श्रम्य श्रे ियों के लोगों-जैसी ही थी। श्री होगीकरण की माँग थी कि खास काम में लगे हुए लोगों को पूरी तरह डरा-धमकाकर रखा जाय। १६३० की दशाब्दों के श्रारम्भ में इन लोगों के खिलाफ दिखावें के सुकदमे श्रीर गिरफ्तारियों का एक महान् श्रान्दोलन छेड़ा गया, श्रतः सरकार श्रपनेश्रापको यह श्रे य दे सकती थी कि उसने इस समृह के समस्त सैद्धान्तिक विरोध को कुचल दिया है श्रीर साथ ही वह इन लोगों से डरा-धमकाकर काम भी ले सकती थी। किन्तु यह श्रान्दोलन सोवियत काल से पूर्व के टेकिनिशियनों के लिए ही खास तौर पर था। उस जमाने में ऐसे बहुत कम लोग थे जो सोवियत काल में पलकर चड़े हुए हों। प्रमुख इंजीनियरों ने एक नाजायण 'उद्योग-पार्टी' के श्रस्तित्व को स्वीकार कर लिया था जिसका लक्ष्य सोवियत राज्य से सत्ता छीन लेना बताया जाता था। किन्तु यह श्रान्दोलन जल्दी ही समाप्त हो गया। गिरफ्तार इंजीनियरों श्रीर विशेषज्ञों के एक बड़े भाग को, विशेषतः तोड़-फोड़ का श्रपगध स्वीकार करने वालों को एक बड़े भाग को, विशेषतः तोड़-फोड़ का श्रपगध स्वीकार करने वालों को, पुनः मुक्त कर दिया गया श्रीर वे फिर श्रपने पुराने कामों पर लग गए

ग्रीर वर्द लांगो की तो तरक्की भी कर दी गई। किन्तु येमोत-काल में प्रायः उन सबका है। दुनारा जेल जाना पड़ा—स्वार तोर पर उन लागा को जिन्होंन ग्रपराध स्वीकार करने से पहारी हन्कार किया था। इस नार उनके साथ मोवियत टेनिंग पाये हुए श्रपेक्षाकृत युवा साथा भी थे जो इस रीच बड़े हो चुके थे ग्रोर जिन्हें मरकार के ग्रसंख्य प्रार-प्रकाशनों में निर्धेष गर्व का नारण बताया जा जुका था। पुराने गरोपनों ने ज्यादा दवाव पड़े बिना ही श्रपना-प्राना श्रपराध स्वीकार कर लिया था किन्तु उनके युवक साथियों ने बहुवा हढ वराध प्रवित्त किया।

भारी उद्योग-मन्त्रालय के अप्रल व्यक्तिया के रिलाफ दिखावे के पक-दमो का एक अप जारम्भ करके टेकि।शियनो का शृहीकरण आरम्भ उत्रा, जिनरे उपमन्ना पियाता व का गुन्दमा भवसे प्रथित पाररापूर्ण था। मोवियत युनियन के नगे भारी उलीग को जन्म देने वाला यह प्रधान कार्य पालक ग्रीर अमली नेता था। पोलिनब्धुरा क सदस्य त्र्योर स्तालिन के एक निकटतम भाया रयेगीं श्रॉरक्तीनिकिद्जे नामक जॉर्जिंगा-निनाभी का श्रांधकार भारी उद्योग-मन्त्रालय में था। शायद ही कभी किसी इतने उच्च पड़ा-धि हारी के बारे में लोगों की एन्डमत के मांग इतनी शन्छी राय हा । मोवि-यत जीवन के अन्य प्रमुख व्यक्तिया के विषयीत वह अपनी विनम्नता, दशालता तथा सम्मानित नरित्र के लिए मार्बात्रक रूप से लोकप्रिय था। प्रीर अपने ग्रणो के बा या वह प्रपने निम्न प्रविकारियें। के स्त्रादा पान गतंह का पान बन चुका था। पियातकॉय के मुकटमें के थोड़े दिना बाद हाँ 🗟 मर गया। यह प्रमाणित नहीं किया जा सम्ता कि उराभी इत्या की गई था गही. लेकिन उसके मरने के बाद बहुत हिनो तक यह श्रफवार लारी रही कि उसे मार डाला गया था। हमें यह ऋतिक सम्भव प्रतीत होता है कि वह चूहा श्रीर रोगी श्रादमी श्रपने द्वारा बनारी गए गंगटन का विनास और श्रपने र्घानप्टतम तथा निकटतम मानिगो का अन्त देखकर जीव। नहीरह मकताथा।

भारी उद्योग-मन्त्रालय के प्रमुख इंजीनियरों की गिरफ्रारी के बाद

व्यवस्थापकों स्रोर विशेषकों की बेशुमार गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। हल्के उद्योग, खाद्य, लक्ष्ड़ी, कृषि श्रादि के स्रन्य मन्त्रालयों में तथा वैज्ञानिक एवं टेकिंगिकल स्रजुगन्धान-संस्थास्रों में भी इसी प्रकार की कार्यशाही जारी की गई।

च्यूँ कि यह इंजीनियरों का प्रथम शुद्धीकरण न था, अतः इसने लोगों का ध्यान विशेष आकृष्ट गद्दीं किया। केवल एक इंजीनियर या टेकनिशियन होना ही गिरफ्तारी की सम्भावना पैटा नहीं करता था, जब तक कि पार्टी का सदस्य होना, किसी उद्योग का व्यवस्थापक होना या वाहरी देशों से सम्बन्ध रखना आदि कार्ते मौजूद न होतीं।

टेकनिकल बुद्धि जीवी वर्ग के एक दिलचस्प प्रतिनिधि के रूप में हम उरा एक न्यक्ति का उदाहरण पेश करते हैं जो कि युक्रेन के लकड़ी उद्योग श्रीर वन-विभाग में ए-5 प्रमुख पट पर था। १६३० की दशाब्दी के श्रारम्भ में वह एक दिखावे के सुकदमें में पेश हुआ। था, और उनने अपराध स्वीकार किया था कि लकड़ो के पुराने मालिकों के लिए लकड़ी छोड़ देने की नीयत से उसने बहुत बम लकड़ी कटवाई थी: ग्रौर 'उद्योग-पार्टी' का यही लक्ष्य था कि पुराने मालिकों को उनके श्राधिकार प्रनः प्राप्त हो जायँ। उसे दस वर्ष की बेगारी की सजा दो गई, लेकिन एक साल पूरा होने से पहले ही उसे रिहा कर दिया गया और मन्त्रालय में पहले से अधिक कँचा पट दिया गया । याद में अवसे यह अपराध मनवाया गया कि उराने जरूरत से ज्यादा लकडी कटना दी थी ताकि सोनियत यूनियन के जंगलात बरबाद होकर घास के मैटानों में बटल बायँ । उसने हमें बताया कि जिन्होंने पहली बार अपराध स्वीकार किया था उन्हें ग्राधिकांशतः दस वर्ष के बलात्-श्रम की सचा मिली थी लेकिन दुद्ध समय बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया था। जिन्होंने श्चावराश्च मानने से इन्कार किया था उन्हें फेवल तीन वर्ष की ही सजा मिली थी. पर उन लोगों को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वन-विभाग के एक अन्य कर्मन्वारी को स्वीकार करना पड़ा कि उसने पोलिश-सीमा के पास के जंगलों में पोलिश या जर्मन टैंकों के ख्राने के लिए खास तौर पर रास्ते ननवा हिए थे। इसे बताया गया कि चीनी के वर्तन बनाने वाली एक स्त्री विशेषक

ने ििगरेट की राख फाड़ने के लिए एक षटकी ए कटोरी बनाई, जो कि सोवियत होस्टल छौर होटलों तथा विशेषतः विदेशी यात्रियों के होटलों के लिए हजारों की ताटाद में तैयार की गईं। अगर उम कटोरी को उल्टा करके उसके तीन पायों को पैंसिल की रेखा से जोड़ दिया जाता तो जियोनिस्ट सितारा बन जाता था। ग्रातः उस स्त्री पर 'विदेशी फासिड़म' की आशासुसार डिज़ाइन बनाने का अभियोग लगाया गया। कई हजार नई कटोरियाँ नष्ट कर दी गईं। एक यहूदी इंजीनियर पर, जिसने एक बड़ी वैज्ञानिक संस्था बनाई थी, अभियोग लगाया गया कि उसने उस संस्था को नात्सीवाद का गौरव बढ़ाने के लिए श्राई 'स्वस्तिका का रूप दिया था।

### विदेशीजन श्रीर 'विदेशी गुप्तचर'

श्रव हम येक्नोवकालीन धुद्धीकरण की सबसे महान श्रीर सबसे महत्व-पूर्ण श्रेणियों पर श्राते हैं। इन श्रेणियों का 'बाहरी ग्रुण' था किसी विदेशी राज्य से सम्बन्ध रखता। इस श्रेणी के प्रायः प्रत्येक न्यक्ति पर किसी विदेशी राज्य की श्रोर से जास्स्रिंगरी करने का जुर्म लगाया गया। इन विदेशी राज्यों में श्राम तौर पर जर्मनी, जापान या पोलैंग्ड, कभी-कभी श्रन्य सीमान्त देश या इटली या कुछ मामलों में तुकीं श्रथवा 'निटिश साम्राज्यवाद' को शामिल किया जाता था।

कई विदेशियों ने सोवियत व्यवस्था में ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की थी श्रीर उन्हें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी। रूस में त्राने वाले अमजीवियों की भीड़ को, विशेषतः मन्दी के वर्षों में श्राने वाले लोगों को, दो समूहों में वाँटा जा सकता है। यद्यपि विभाजन-रेखा सदैव स्पष्ट न थी। पहले हिस्से में वे वेकार विदेशी लोग थे, खास तौर पर जर्मनी से श्राये हुए लोग, जिन्हें श्रच्छा काम करना नहीं त्राता था। वेकारी के जमाने में स्वभावतः उन्हीं लोगों को पहले नौकरी से निकाला जाता है जो कि श्रच्छे काम करने वाले नहीं होते और इन लोगों में से श्रानेक ऐसे थे जो कि सुरक्षा श्रीर श्रच्छे जीवन की सम्भावना से श्राकृष्ट होकर रूस श्राये थे। श्राम तौर पर यह वे लोग थे जो सोवियत युनियन के जीवन में श्रपने-श्रापको खपा नहीं पाए थे। इनमें से ख्रनेक १६३६ से पहले के वधों में घर लीट गए थे। इनके अलावा उच्च शिक्षा-प्राप्त कार्यकर्ता, टेकिनिशियन, विशेषक ख्रौर वैज्ञानिक थे जो कि समाजवाद का निर्माण करने की भावना से ही केवल प्रेरित होकर रूस गये थे। यह न भूलना चाहिए कि ध्रायिंक संकट में वैज्ञानिक निर्देशन के अन्तर्गत समाजवादी योजना में बनी हुई अर्थ-व्यवस्था ने लोगों को कितना ख्राकुष्ट किया, जहाँ न वेकारी थी ख्रौर जहाँ वैज्ञानिकों तथा इंजीनियगें के लिए वे सम्भावनाएँ थीं जो कि ख्रन्य किसी ख्रार्थ-व्यवस्था में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकती थीं।

राजनीतिक शरणार्थियों की एक वड़ी संख्या को, जिनमें उयादातर न कि समी कम्युनिस्ट थे, सोवियत युनियन में आश्रय श्रीर काम मिला। इनमें स्वभावतः कई विचित्र श्रतीत वाले रोमांचकारी व्यक्ति भी थे।

मास्को में कॉ मिण्टर्न श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड युनियन, श्रन्तर्राष्ट्रीय अमिक संघ, श्रन्तर्राष्ट्रीय कृपक संघ, स्वतन्त्र विचारक संघ ग्रादि जैसी श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाश्रों के सदस्य श्रोर कर्मचारीगण भी थे।

श्रव इन सब विदेशियों पर जासूलिगरी का शक होने लगा।

समस्त विदेशियों के लिए ही ऐसी स्थित समान रूप से संकटमय न थी। पश्चिमी यूरोपीय राज्यों श्लीर संयुक्त राज्य श्रमेरिका से श्लाये हुए विशेपज्ञों, जिनमें सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों, की कार्यवाही बढ़ाई नहीं गई श्लीर कई बार तो इन विदेशियों को श्लचानक निकाल बाहर किया गया जब कि इन्होंने सोवियत नागरिकता के लिए श्लाबेदन भी कर रखा था। श्लमेक जर्मन श्लीर श्लॉस्ट्रे लियन विशेपज्ञों के साथ भी यही कार्य-वाही की गई। वे जितने ही ज्यादा सोवियत विचारधारा के खिलाफ होते उनके बाहर निकाले जाने की सम्भावना उतनी ही श्लिषक होती। श्लाबीब बात है कि जो सोवियत यूनियन की विचारधारा से जितना ही निकट होता उतना ही ज्यादा उसके लिए खतरा बढ़ जाता। जर्मन, श्लास्ट्रियन, पोल श्लीर किसी हद तक इटालियनों को सबसे ज्यादा खतरा था।

विदेशियों के मकान एक के बाद एक करके खाली होने लगे। उदाहरण

के लिए मास्कों में विदेशी विशेषकों ने अपने साथ लाई हुई विदेशी पूँजी से सहकारिता के आधार पर कुछ फ्लैट बनवा लिए थे ताकि उन्हें रहने की जगह जल्दी मिल सके। इनमें से ऐसा कोई भी घर न था जहाँ के रहने वाले गिरफ्तारी से बन्च पाए हों, ज्यादातर घर ऐसे थे जिनके रहने वाले जल्दी-जल्दी बदलते जाते थे। जेल की कोटरियों में हर जगह विदेशी दिखाई देते थे। प्रायः सभी काम सीखे हुए साधारण विदेशी श्रमजीवी शुद्धी-करण के शिकार बने और जेल की कोटरियों में यदाकदा ऐसे विदेशी भी मिलते थे जो कि अकस्मात ही जाल में फूँस गए थे।

बहुत से चीनी एक श्रद्भुत तर्कानुसार गिरफ्तार किये गए थे जिसे समफने में वे पूर्णत्या श्रसमर्थ थे; वे प्रायः सभी जापानी जासूस करार किये गए थे। जासूसिगरी के श्रलाया उन्हें श्रन्य गातें भी स्वीकार करनी पड़ी थीं। वे बड़ी सफाई-सुथराई से रहते और बड़े श्रजीव पुराने तरीकों से श्रपने कपड़ों को घोकर साफ रखते थे। हरेक चीनी के पास सफेद उजलें धुले श्रौर सावधानी के साथ तह किये हुए कपड़ों का एक बएडल होता था जिन पर वह चाय की केटली से स्तरी कर लेता था। वे ही सिर्फ ऐसे लोग थे जो कि दूसरों की तरह भूखे होने पर भी रोटी देकर साबुन ले लिया करते थे। श्रपने घर से कभी-कभी श्राये हुए उपहारों को सोजन्यता श्रौर सम दृष्टि के साथ श्रापस में उनका बाँट लेना जितना प्रशंसनीय था उतना ही कष्टों को सहने का माहा भी प्रशंसनीय था।

जास्मों की खोज की शिकार बनने वाली एक अन्य जाति एसीरियन भी थी। शुद्धीकरण के दौरान में उन्हें 'तुकीं जासूस' या 'विटिश साम्राज्यवाद' का एजेएट बताया गया।

## ''विदेशी एजेस्ट''

विदेशी राज्यों से सम्बन्ध रखने के कारण जासूस करार करके गिरफ्तार किए जाने वालों की श्रेणी वास्तविक विदेशियों से कहीं द्यधिक स्पष्टतः सम्भ में त्राती थी। इस श्रेणी में वे लोग थे जो कि प्रथम विश्व-युद्ध से

पूत्र रूरा के जाग्साही प्रान्त—पोलैसड, फ़िनलैसड श्रीर बाल्टिक राज्यों में पैटा हुए ये श्रीर वे भी शामिल ये जो स्वयं रूसी थे पर जिनके माता-पिता इन प्रान्तों में रूसी श्रिधिकारियों के रूप में काम करते थे।

इस श्रेग्। में वे रूसी भी थे जो कि विदेशों में रह चुके थे। वे खास-तौर पर खतरे में थे। इनमें से ग्राधिकांश वैज्ञानिक थे, क्योंकि १६२५ श्रीर १६२६ के बीच सोवियत संस्थात्रों की ग्रोर से ग्रानिक वैज्ञानिकों श्रीर इंजीनियरों को जर्मनी, इंग्लैग्ड, हालैग्ड श्रीर संयुक्त राज्य श्रमेरिका की वैज्ञानिक संस्थात्रों में काम करने मेजा गया था ताकि वे नाहरी देशों से वैज्ञानिक सम्बन्ध पुनः स्थापित कर सकें या नये सम्बन्ध बना सकें।

सोवियत युगियन में बहुत लम्बे अरसे से बोक्स या वैदेशिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने वाली एक संस्था कायम थी। इस संस्था के कार्यों में विदेशी विद्वानों और कलाकारों के आगमन की व्यवस्था, सोवियत-सांस्कृतिक प्रगति और सफल कृत्यों का विदेशों में प्रचार, रूस में विदेशी पित्रकाओं का प्रसारण, अन्तर्राष्ट्रीय समाधों और सम्मेलनों का संगठन और रूस से बाहर होने वाले ऐसे सम्मेलनों में सोवियत प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध भी शामिल था। एन० के० बी० डी० की नजरों में समूची वोक्स-संस्था जार्युनों का एक पड़ा जाल बन गई थी और इसके कर्मचारी जर्मन, पोलिश, रूमानिथन था जापानियों के बश में होने के कारण प्रायः सभी विना अपवाद गिरफ्तार हो गए। बोक्स-संस्था १६४७ तक कायम रही और इसके नेता-गण जल्टी-जल्टी बदले जाने लगे।

भाहरी देशों से पत्र-व्यवहार करना न केवल एन० के० बी० डी० द्वारा विलक्त सीवियत जनता द्वारा भी श्रपराध समका नाता था श्रीर सीवियत-जनता इस विषय में श्रपने विन्तार 'श्रालोचना श्रीर श्रात्मविवेचना'' सम्बन्धी समाश्रों में व्यक्त करती थी। बहुत से लोग, खास तौर पर वे जिनके रिस्तेदार विदेशों में रहते थे, कई वर्षों तक इस प्रकार का पत्र-व्यवहार करते रहे, हालांकि बहुत सोन्य-समक्तकर श्रीर सावधानी के साथ वे यह काम करते थे। १६२६ से १६३५ के बीच यह पत्र-व्यवहार जारी था क्योंक

विशेष टॉर्गिमन दुकानों में विदेशी मुद्रा देकर श्रन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किसी भी तादाद में सोवियत यूनियन की बनी हुई चीजें जैमे कि खाने-पीने का सामान, कपड़े श्रीर दैनिक श्रावश्यकता की श्रन्य वस्तुएँ खरीदी जा सकती थीं। श्रकाल के जमाने में बहुत से पिनवार विदेशों में रहने वाले श्रप्त रिश्तेटारों से कभी-कभी प्राप्त होने वाले कुछ डालरों या पांडों पर खीवित रह पाए थे श्रीर स्वभावत: इसी कारण इस पत्र-व्यवहार को कायम ग्यने की उन्हें प्रेरणा मिलती थी। लेकिन १६३६ के बाद इनमें से ज्यादातर लोगों को इसका फल सुगतना पड़ा क्योंकि वे जास्सों के रूप में गिरफतार कर लिये गए।

वैज्ञानिक लोग भी विदेशों में अपने साथियों से बहुत काफी पत्र-व्यवहार करते थे और बहुत से रूसी वैज्ञानिक, विशेषतः प्राकृतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले, विदेशी पत्रिकाओं भें, खास तौर पर जर्मनी और बाद में ब्रिटेन और अमेरिका की पत्रिकाओं में अपनी खोज प्रकाशित करते थे।

एक ऐसी विशेष संस्था भी थी जो कि विदेशों में रहने वाले 'सोवियत-यूनियन के मित्रों' से पत्र-व्यवहार को प्रोत्साहन देती थी ताकि विदेशी भाषात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिल सके। इस कार्य को पूर्ण रूप से प्रोत्साहन प्राप्त था।

चूँ कि सोवियत यूनियन में विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों और कूट-नीतिक प्रतिनिधियों के खलावा और भी बहुत से विदेशी रहते थे, खत: अनेक सोवियत नागरिकों का विदेशियों से सम्पर्क था। इस श्रेणी के बहुत से लोग और उनके रिश्तेदार गिरफ्तार किये गए।

प्रथम विश्व-युद्ध में जर्मनों और श्रॉस्ट्रियनों ने दस लाख से ज्यादा रूसियों को कैटी बनाया। चूँ कि यह श्रभागे 'बाहर' रह चुके थे इसलिए इन लोगों के साथ लागू किए जाने वाले तर्क के श्रनुसार यह जर्मन गुप्तचर-विभाग की सेवा में थे और इस कारण गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की श्रेगी में यह भी शामिल थे।

अठारहवीं श्रोर उन्नीसवीं शताब्दियों में दक्षिणी रूस की विजय के

बाद बहुत से विदेशी धार्मिक यन्त्रणा प्रथवा श्रार्थिक कष्ट के कारण घर छोड़कर रूस में श्रा बसे थे, क्योंकि रूसी सरकार ने उनका उदारता के साथ स्वागत किया था।

रूस में यह लोग लोकप्रिय थे। खेतीवारी ग्रीर रहन-सहन में वे अपने आसपास के किसानों से अधिक उन्नत थे ग्रीर उन्होंने इन किसानों को खेतीवारी का बहुत काम सिखाया था। सामूहीकरण के जमाने में इन लोगों को धनी किसानों की श्रेणी में रखा गया ग्रीर खास तौर पर श्रधिक धनी लोगों को, कभी-कभी अपने परिवारों के साथ, साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। १६३६ में सरकार ने सब जर्मन-बस्तियों को व्यवस्थापूर्वक नष्ट करना श्रारम्भ किया। लेकिन इस बार निर्वासन का साधारण तरीका काम में नहीं लाया गया। गाँवां के प्रायः सभी वयस्क पुक्षों को, जो कि इस बीच सामूहिक खेतों में संगठित किए जा चुके थे, श्रचानक गिरफ्तार कर लिया गया श्रोर उन पर जर्मनी की श्रोर से की गई क्रान्ति-विरोधी कार्य-वाहियों तथा जास्मगिरी का श्रीभयोग लगाया गया। जेल की एक ही कोठरी में एक पिता श्रीर उसके कई बेटे श्रवसर एक साथ पाए जाते थे, जिनमें सबसे छोटा लड़का करीब चोटह वर्ष का होता। वाकी परिवार को साइवेरिया श्रीर मध्य एशिया के सुदूर इलाकों में निर्वासित कर दिया जाता श्रीर उनकी श्रधिकांश सम्पत्ति पीछे ही रह जाती।

पोलिश-सीमा के पास रहने वाले प्रायः प्रत्येक पोलिश, यूको नियन या श्वेत-रूसी परिवार को यही दुर्भाग्य भेलना पड़ा। हमारे जमाने में सामूहिक निर्वांभन की रीति को पुनर्जीवित करना सोवियत यूनियन के लिए ही बचा था जिसने अपने पश्चिमी सीमान्त की जनता तथा सुदूर-पूर्व में कोरियन-सीमा पर रहने वालों के साथ अपने व्यवहार द्वारा यह कर दिखाया। यह निर्वासन श्रीर गिरफ्तारियाँ प्रायः उसी समय हुई थीं जब कि हिटलर श्रीर सुसलिनी के समस्त्रीते द्वारा दिक्षणी टाइरील निवासियीं का सामूहिक निर्वासन श्रीरमम हुआ था।

कोरियन सीमा पर करी । साढ़े सात लाख कोरिया-निवासी रहते थे।

इनमें से बहतों ने जापानियों के घृिणत शासन से भागकर रूस में शग्ण ली थी। उन्हें जापान की श्रोर से जारामिंगरी करने के जर्म में गिरपतार किया गया और उनके परिवारों को ताजिकस्तान में निर्वामित कर दिया गया जहाँ के जलवाय से वे पूर्णत्या अनम्यस्त थे। इसी समय गोविगत गुनियन मे रहने वाले प्राय: राभी कोरियनों को जापानी जासून करार कर गिरफ्तार कर लिया राया ।

मीमा पार करके चले ग्राने वालों की एक ग्रन्य श्रेणी थी जिसके मदस्य सचमच ब्रापराधी थे ख़ौर जो कि पश्चिमी सीमा के पास की जेलों में बन्द पाए जाते थे। इनमे से ज्यादातर पोलिश या रूमानियन सेनाग्रों से भागे हुए साहसी युवक थे या वे लोग थे जो मावियत प्रापेगेएड। सं आकृष्ट होकर काम पाने या शायद उत्तत शिक्षा पाने की आशा से नाजायज तरीके से सीमा पार कर छाए थे।

एक बार किएव की एक जेल की कोटरी में एक नया कैटी अकेला बन्द किया गया जिसे सप वार्डनों ने उत्सकता के साथ देखा । उन वार्डनों ने बाद में ब्रान्य कैंदियों को बड़े गौरव ब्रौर मन्तोप के साथ बताया कि उन्होंने दर-श्रमल एक सचमच का जासम देखा है। वास्तविक जाएमों को श्रलग रखा जाता था और हमे एन० के० वी० डी० के गिरफ्तार ग्रिविकारियों ने बाद में बताया कि इन जासूनों को सजा देने के बाद ग्राम तौर पर एन० के० वी० डी० के ग्रमचर-विभाग में भरती कर लिया जाता था।

राष्ट्रीय श्रल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य

श्रक्तूपर-कान्ति ने सोवियत यूनियन के समस्त राष्ट्रीय समुदायों वी सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता विधिवत् प्रदान की, जिरामें स्वयं लेनिन के शब्दों में 'सोवियत युनियन से स्वतः श्रीर सम्पूर्णतः पृथक हो जाने का श्रधिकार" मी शामिल था। यह एक ऐतिहासिक वैचित्र्य है कि स्तालिन को सोवियत सरकार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय श्रल्पसंख्यकों के जन-कामस्सार का पद मिला श्रीर इस प्रकार इस नीति को कार्यान्वित करना उसका कर्तव्य था। रोवियत इतिहास के आरम्भिक काल में भी पृथक हो जाने के अधिकार को कभी किसी ने सच्चा नहीं समका।

१६३७ तक राष्ट्रीय ग्रल्पसंख्यकों को बहुत काफी सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी, यद्यपि यूके न में उदाहरण् के लिए, पूर्ण 'यूके नीकरण्' श्रौर विकेन्द्रीयकरण् तथा रूसी केन्द्रीयकरण् के बीच नीति भूलती रही। उदाहरण् के लिए १६२० की दशाब्दी के श्रन्त में ग्रादेश दिया गया कि यूके नियन विश्वविद्यालय में यूके नियन भाषा में ही व्याख्यान दिए जायें जिसका श्रर्थ था कि श्रनेक ग्रध्यापकों श्रौर छात्रों को इस भाषा के सीखने में श्रपना काफी वक्त खर्च करना पड़ा श्रौर तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि ग्रनेक विद्यों के लिए एक नई यूके नियन शब्दावली बनानी जहरी थी। यूके नियन शिक्षामन्त्री स्कूपनिक की श्रात्महत्या ने इस स्थिति को समाप्त कर दिया श्रौर इसके वाद शुद्धीकरण् श्रारम्म हुआ जिसका ध्येय यूके नियन राष्ट्रीयता को कुचलना था।

राांस्कृतिक श्रीर मापा-राम्बन्धी मामलों में केन्द्रीयकरण श्रीर विकेन्द्रीय-करण की नीति को श्रदला-बदली को परास्त करने वाली राजनीतिक श्रीर उससे भी श्रधिक श्राधिक मामलों में सम्पूर्ण केन्द्रीयकरण की नीति थी, जिसके फलस्वरूप समस्त निर्णय मास्कों में ही होते थे।

येभीव-काल के आरम्भ में तीवियत यूनियन एक रूसी राष्ट्र की दिशा में अधिकाधिक अग्रसर हो रहा था। अनंक यूक्त नियन समाचारपत्रों के बन्द हो जाने से और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के स्कूलों व थियेटरों की संख्या में काफी कमी कर देने से यह दृष्टिगोचर होता था।

इस नये केन्द्रीयकरण ने श्राप-से-श्राप ही समीकरण का विरोध पुनः जायत कर दिया श्रीर हमारा विश्वास है कि राष्ट्रीय श्रल्पसंख्यकों के श्रस-न्तोप का उम समय केवल यही एकमात्र कारण हो सकता था। फिर भी एन० के० वी० डी० की फाइलों में श्रात, ब्रुप्तापक 'राष्ट्रीय षड्यन्त्रों' की रिपोर्टें प्रकाशित होने लगीं श्रोर साथ में राष्ट्रीय पार्टियों के भृतपूर्व समर्थकों के नाम भी दिए जाने लगे, जिसके फलस्वरूप गलात् भर्त्वनाश्रों की एक लहर उटी श्रीर वेश्रमार गिरफ्तारियों होने लगीं। किसी एक राष्ट्रीय

श्राल्पसंख्यक समुदाय के प्रायः वे सब सदस्य गिरफ्तार किए जाने लगे जे कि उन इलाकों से बाहर रहते थे जहाँ कि उनकी जाति के श्रिधकांश लोग बसे थे। केवल जॉर्जिया श्रीर श्रामिनिया में पार्टी श्रीर सरकार के उच्च पदाधिकारियों, श्रिधकांश श्रध्यापकों, इंजीनियरों श्रादि को राष्ट्रीयता वे श्रीमियोग में गिरफ्तार किया गया, लेकिन यूकों न में, उटाहरण के लिए प्रत्येक श्रामिनियन को बिना श्रपवाद गिरफ्तार किया गया चाहे उसका स्ता किसी सरकारी दुकान या जूतों पर पालिश करने वाली दुकान के व्यवस्थापक जितना ही नीचा क्यों न हो। श्रामिनियन लोग विशेषत: श्रमागे थे क्योंकि वे प्रायः सभी तुकी मारकाट से बचकर श्राये हुए थे जिन्होंने रूस में श्ररण ली थी। इनमें से श्रनेक ऐसे भी थे जो श्रमेरिका या फ्रांस में रहने के बाद रूस श्राये थे।

'यहदी राष्ट्रवादियों' की एक खास स्कीम थी । जियोनिज़म के अर्थों में यहटी राष्ट्रवाट की सोवियत युनियन में बहुत दिनों से निन्दा होती चली आई थी ग्रौर इसलिए जियोनिस्ट ग्रान्टोलन में भाग लेना या किसी व्यक्ति के सम्बन्धियों का फिलस्तीन में जाकर बस जाना उस व्यक्ति के लिए खतरनाक था । फिलस्तीन की यहूदी राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध एक ग्रन्य ग्राकर्षण खड़ा करने के लिए सोवियत यूनियन ने सुदूरपूर्व में विरोबिट्जान नामक यहृदियों की एक स्वायत बस्ती बनाई थी श्रौर विदेशों में रहने वाले युनियन के यहूदी समर्थकों में प्रोपेगेएडा किया कि वे ग्राकर इस जगह बसें। जब नात्सी जर्मनी में यहदियों को सताना शुरू हुआ तो बहुत से यहटी, शरणार्थियों ने आशा के साथ शोवियत यूनियन की दिशा में देखा, किन्त इनमें से बहुत कम ऐसे थे जो सोवियत यूनियन में प्रवेश पाने में सफल हो पाए । वे श्रमेरिकन यहूदी, जो सोवियत यूनियन के श्रारम्भिक काल में उसके साथ सैद्धान्तिक रूप से एकमत थे, बिरोबिट्जान में श्राकर बस गए ग्रौर अपने साथ टैक्टर व अन्य कृषि-यन्त्र लाए ताकि वे साम्यवादी आधार पर श्रपना कृषि-समुदाय स्थापित कर सकें। हमें नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ, पर इतना जरूर मालूम है कि प्रोफेसर लाइबरवर्ग जो कि इस स्वायत-

प्रदेश के प्रधान बने थे और जो कि यहूटी सांस्कृतिक संस्था ( ग्रव बन्द हो चुकी है ) के डायरेवटर थे, श्रन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। समस्त खूत्रों से यही पता चला कि १६४७ तक विरोविदज्ञान में यहूदियों का का राष्ट्रीय ग्रह प्रायः नष्ट हो चुका था। इस बारे मैं सोवियत प्रोपेगएडा कई वर्षों तक चुप बना रहा।

यहूदियों का ऐसा विरोध न किया गया कि यहूटी उत्पत्ति ही गिरफ्तारी का कारण बन जाती। इसके विपरीत यह नात्सी प्रोपेगणडा भी बिलकुल भूठा था कि एन० के० बी० डी० पर यहूदियों का ही नियन्त्रण है श्रीर सोवियत यूनियन में यहूदियों को विशेपाधिकार प्राप्त हैं। इस में यहूदिने विरोध इस माने में ही सच्चा था कि पार्टी श्रीर सरकार के उच्च पटों से यहूदियों को धीरे-धीरे श्रीर चुपचाप हटा दिया गया श्रीर एन० के० बी०-डी० के यहूदी श्रिधिकारी तथा सेना से सम्बन्धित यहूदियों के गिरफ्तार होने की श्रन्य गैर-यहूदियों मे श्रिधक सम्भावना थी। येभोन काल में लोग कहा करते थे, ''न वह पार्टी-सदस्य है श्रीर न यहूदी, तो फिर क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है ?''

मोनियत शब्दावली में 'जो कभी थे' कहताए जाने वानां का एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। इन शब्दों का उन लोगों के लिए प्रयोग होता था जो कान्ति से पूर्व प्रपनी सम्पत्ति, पदवी व पद के कारण कुछ भी महत्त्व रखते थे। समस्त सोवियत काल में इस श्रेग्णी का सदस्य होना श्रपपाध समस्ता गया है। सोवियत यूनियन में हरेक से हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं श्रोर इन सवालों में सामाजिक उत्पत्ति श्रीर 'वर्ग' सम्बन्धा प्रश्न भी होते थे। वर्ग का श्रर्थ था कान्ति से पूर्व के वर्ग, जैसे कि समन्त-वर्ग, धर्मप्रचा-रक-वर्ग, मध्यम-वर्ग, व्यापारी-वर्ग या कृपक-वर्ग। लोगों से यह भी पूछा जाता था कि कान्ति से पहले वे क्या काम करते थे श्रीर किस पार्टी के सदस्य थे। 'सामाजिक उत्पत्ति छिपाना' सोवियत नागरिक का सबसे बड़ा श्रपराध समस्ता जाता था। 'जो कभी थे' श्रेग्णी के श्रधिकांश व्यक्ति किसी-न-किसी

समय सोवियत जेलों में रह चुके थे। किन्तु १६३७ में भूतपूर्व सामन्तों त्रीर व्यापारियों की एक बहुत बड़ी संख्या सुन्शीगिरी या चौकीदारी त्रादि करके किसी तरह जीवनयापन करती थी। उन दिनों 'वर्ग-सतर्कता' का प्रार्थ था कि ऐसे लोगों को छोटे से-छोटे कामों से भी हटा दिया जाय, त्रीर वं लोग क्रापनी नौकरियाँ खोने के बाद और कहीं सिर छिपाने की ऋसफल कोशिश के बाद श्रपने आपको जेल में पाते थे। जो लोग एक बार जेल जा चुके थे उन्हें दुवारा जरूर जेल जाना पड़ता था चाहे वे पहली बार ऋपनी सजा पूरी करने या माफी पाने के बाद रिहा किये गए हों। 'जो कभी थे' श्रेणी के लोग ऋधिकांशतः जारशाही के जमाने में ऋफसर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, धनी-व्यापारी या उद्योगपित रह चुके थे।

पिन्तहत्तर वर्षीय जनरल सोरोकिन का एक उपयुक्त उदाहरण है जो कि
पूरी आजादों के श्राश्वासन पर पेरिस से रूस लौटे थे। कुछ समय तक वह
लाल सेना के एक स्कूल में एक सैनिक शिक्षक की हैसियत से काम करते रहे,
लेकिन जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो वह रात को पहरेदारी का
काम करने लगे। अन्त में वह गिरफ्तार किये गए। उन्होंने स्वीकार किया
कि एक सशस्त्र विद्रोह की तैयारी में उन्होंने भाग लिया था। जेल की प्रायः
प्रत्येक कोठरी में समान अनुभव-प्राप्त लोग मिलते थे। वे और उनकी कहानियाँ अतीत की हो चुकी थीं।

इन लोगों में प्रत्येक धार्मिक मत के प्रचारकों का एक विशेष स्थान था। हर जगह रोमन कैथोलिक ग्रौर ग्रॉथोंडॉक्स पादरियों के साथ-साथ प्रोटे-स्टेप्ट पादरी ग्रौर यहूदी धर्माधिकारी मिलते थे। प्रसिद्ध व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले लोग

सोवियत नागरिक स्वभावतः प्रसिद्धि के उस प्रकाश में श्राने से डरता है जिससे समस्त प्रमुख सोवियतगण श्रोतप्रोत रहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उन लोगों के साथ खाई में गिरने का खतरा भी हमेशा बना रहता है । ऐसे बहुत से लोग जेल में मिलते थे जो ऊपर बताई गई श्रेणियों में नहीं रखे जा सकते थे । लेकिन ज्यादा गौरसे देखने पर पता चलता कि वे किसी-

न-किगी माने में प्रमुख व्यक्तियों से सम्बन्धित थे। कोई किसी जन-किमस्नार का मोटर द्राइवर होता तो कोई पार्टी के किसी उच्च स्रिधिकारी का सेके टरी या किसी बड़े श्रफसर का श्ररदली। बात समभने में पुश्किल न थी। श्रप-राध स्वीकार करने के लिए इन प्रमुख व्यक्तियों द्वारा गढ़ी दुई कहानियों को सत्य का श्रामास देने के लिए श्रप्रत्यक्ष साह्य श्रावश्यक था। इन लोगों के नीचे काम करने वालों को इनके श्रपराधों के चित्रों के छोटे श्रंशों को पूरा करना पड़ा—उन श्रातंकवादी पड्चन्त्रों को जिनका पूरा ब्योरा एन० के०-वी० डी० की फाइलों में मौजूद था श्रीर कई वार दिखावे के मुकदमों में सर्वसाधारण के ममक्ष प्रदर्शित किया जाता था।

बहुधा इन नोकरों को उनके मालिकों से पहले ही गिरफ्तार किया जाता था। मालिकों के विरुद्ध दोपारेपिए करने वाले वक्तव्यों को व्यवस्थापूर्वक एकत्रित किया जाता श्रीर वाद में मालिकों को उनका सामना करना पड़ता था। किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए ऐसे बयान हमेशा मौजूद रहते थे जिनसे उन्चतम द्राधकारियों के सामने किसी भी समय उस व्यक्ति के खिलाफ सोवियत-विरोधी कार्यवादियों का सनृत पेश किया जा सके। उन बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ भी शहादतें इक्टी की गई जिनहें कभी गिरफ्तार न किया गया। हम एक ऐसी कोठरी में भी रहे जिसमें किएव के पास के उरा एक बंगले का चौकीदार भी था जिसमें जनकिमस्सार छुट्टी मनाने के लिए रहा करते थे। कई बार सख्त मार पड़ने पर वह चौकीदार युक्ते नियन जनतन्त्र के प्रधान जी० श्राई० प्यैत्रॉब्स्की के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो गया। हम प्यैत्रॉब्स्की के सेकेटरी से भी मिले जिसकी भी यही हालत हुई थी। प्यैत्रॉब्स्की, जो कि पोलितव्यूरों का सदस्य था, गिफ्तार हुए बिना ही १६४२ में मर गया।

उन्च सोवियत अधिकारियों के साथ अंगरक्षकों के रूप में एन० के० बी० डी० के एक या अधिक कार्यकर्ता हमेशा रहते थे और उनके व्यक्तिगत जीवनों में भी काफी भाग लेते थे। एन० के० बी० डी० के कर्मचारियों का यह कर्तव्य था कि वे एन० के० बी० डी० को अपने मालिकों की सारी हरकतों की रिपोर्ट दें, लेकिन इन लोगों को भी, ग्रागर वे पहले गिरफ्तार न हो चुके थे, तो श्रपने मालिकों के साथ गिरफ्तार होना पड़ा। गरमत पहचान के उदाहररा।

रूपियों को केवल श्रपने नाम से ही नहीं बल्कि श्रपने पिता के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि पिता का नाम सदा प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन फिर भी हवानाव श्रीर प्येत्राय जैसे सर्वप्रचिलित नामों को लेकर गलती हो ही जाती थी श्रीर इस तरह श्रक्सर गलत श्राटमी गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसे लोगों को श्राम तौर पर कुछ हफ्तों या महींनों के बाट छोड़ दिया जाता था। लेकिन हमें ऐसी मिमालों भी मालूम हैं कि गलती मालूम की जाने से पहले ही गिरफ्तार व्यक्ति ने जास्एगिरी या श्रन्य किसी गम्भीर श्रपराध को स्वीकार कर लिया था। इतना होने पर भी उसे रिहा किया जा सकता था।

एन० के० वी० डी० का संगटन

हमारे बृतान्त से यह प्रतीत हो सकता है कि कम-से-कम उस जमाने में एन० के० वी० डी० ने राज्य के अन्दर एक दूसरे राज्य का जो काम किया वह बहुत कुछ नात्सी जर्मनी में गेस्टेपो द्वारा किये गए काम जैसा ही था। प्रत्येक सोवियत नागरिक एन० के० वी० डी० के स्थायी मय में रहता था; राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार यह भय कम या ज्याटा हो जाता था। लेकिन इस नतीजे पर पहुँचना विलकुल गलत होगा कि एन० के० वी० डी० के सदस्य, जो कि अपने-आपको निश्चय ही राज्य के कर्ताधर्ता और उसके सबसे महत्वपूर्ण विभाग के सदस्य समक्ते थे, अमनचैन से रह सकते थे। सोवियत यूनियन की ही यह एक विचित्रता थी कि वे लोग इस तरह नहीं रह पाते थे। एन० के० वी० डी० का प्रत्येक सदस्य, निम्नतम से उच्चतम तक, अपने-जैसे अन्य सोवियत अधिकारियों की माँति ही उत्पीड़ित था और गिरफ्तारी के उतने ही हर में रहता था। एन० के० वी० डी० में जिस अधिकारी का जितना छैंचा पद होता उसकी गिरफ्तारी की उतनी ही अधिक सम्भावना होती थी।

एन० के० वी० डी० के ऋधिकारियों की कैटियों की एक श्रेगी के रूप में विवेचना करने से पहले हमें एन० के० बी० डी० के संगठन पर कुछ ध्यान देना चाहिए। इस संगठन के ऋन्तर्गत ऋन्य एक सम्पूर्ण संगठन होता था जो कि राज्य और पार्टी के प्रथक संगठनों के समानान्तर ही कार्य करता था । उदाहरण के लिए इस संगठन में राज्य के अन्य विभागों के समान ही राजनीतिक विभाग, म्यार्थिक विभाग, सैनिक विभाग, यातायात विभाग, संस्कृति विभाग आदि होते थे। प्रत्येक कल-कारखाने, प्रत्येक राजकीय-ग्रार्थिक व प्रशासनीय संस्था. प्रत्येक विश्वविद्यालय, टेनिंग कालेज ग्रौर वैज्ञानिक संस्था पर विभिन्न विभागी द्वारा नियन्त्रण रहता था। इन कार्य-कलापों का डायरेक्टर या मैनेजर राजकीय प्रशासन का प्रतिनिधि ग्रीर पार्टी सेकेटरी पार्टी का प्रतिनिधि होता था। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा होती थी ट्रेड युनियन का प्रधान । यह श्रन्तिम कार्याधिकारी 'श्रमजीवियों द्वारा उत्पादन पर नियन्त्रख? के उस सिद्धान्त का भग्नावशेष था जिसका सोवियत युनियन के आरम्भिक काल में समर्थन किया जाता था। आरम्भ में विचार यह था कि मजदूरों के हितों को, सरकारी प्रशासन के अतिकमण से पार्टी की गलतियों से बचाना ट्रेड यूनियनों का काम होना चाहिए। १६२० की दशाब्दी के अन्त में टेड युनियनों के कार्य की बहुत-कुछ महत्ता कम हो चुकी थी। उनका कार्य 'निर्धारित कार्य की पूर्ति' का निरीक्षण अर्थात् उत्पादन-सम्बन्धी योजनान्त्रों को कार्यान्वित कराना ह्यौर कार्य-सम्बन्धी अनुशासन को कायम रखना था। टेड युनियन के साथ ही प्रत्येक श्रीद्योगिक कार्यकलाप ऋथवा संस्था में एक 'विशेष विभाग' या एक ग्रप्त विभाग हुआ करता था। प्रत्येक सोवियत इमारत में इसके टफ्तर को उसके ट्रवाजी पर लगी लोहे की चादरों से साफ तौर पर पहचाना जा सकता था। यह लोहे की चादर बचाव के लिए न होकर एक प्रतीक के रूप में थी। कोई साधारण ह्यादमी इसकी पार करके नहीं जा सकता था। विशेष विभाग के कर्मचारी बाकी कार्यालय के लोगों से एक छोटी खिडकी में से बातचीत करते थे जो कि सिर्फ ग्रन्टर से ही खल सकती थी। बड़े कार्यालयों में विशेष

विमाग के पास उस इनारत का एक पूरा हिस्सा होता था। इमारत में दाखिल होने के लिए मैनेजर श्रौर विशेष विभाग के प्रधान के हस्ताक्षरों से दिया हुआ एक 'साधारण' प्रवेश-पत्र होता था लेकिन लोहे की चादरों वाले दरवाजों से गुजरने के लिए इन्हीं श्रिधकारियों द्वारा दिया हुआ एक 'विशेष' प्रवेश-पत्र होता था। दरवाजे के सामने एक सन्तरी संगीन ताने खड़ा रहता था ताकि कोई भी श्रमधिकृत व्यक्ति प्रवेश न पा सके।

ग्रम-विभाग का प्रधान उस कार्यालय के व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी न होकर एन० के० बी० डी० के प्रति उत्तरदायी होता था। उसकी निर्मुक्त या उसकी नियक्ति की स्वीकृति एन० के० वी० डी० द्वारा ही होती थी। व्यवस्थापन पर श्रीर विशेषतः सोवियत कर्मचारियों की व्यक्तिगत राजनीति पर वह श्रिधिकाधिक प्रभाव प्राप्त कर लेता था श्रीर इस तरह गैर-सरकारी तौर पर 'चौथा प्रधान' वन जाता था । व्यक्तिगत कारखानों त्रौर संस्थाग्री के विशोप विभागों के प्रधान स्थानीय स्तर पर एन० के० वी० डी० के सुसंगत विभागों के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रत्येक सोवियत जनतन्त्र में जिलों और प्रदेशों में विशेष विभाग संगठित थे और यह संगठन क्रमण: मास्को तक पहुँचता था । पार्टी की तरह यह सारी मशीन सम्पूर्णतः केन्द्रित थी: सोवियत राज्य के साधारणतः फेडरल ढाँचे से पूर्णतः विपरीत यह दृढ्-केन्द्रीयकरण व्यक्तिगत राजनीति द्वारा सफल हो पाता था। एन० के०-वी० डी० के इन विभागों के श्रलावा गुलग नामक संगठन भी था जो कि, जैसा कि हम बता चुके हैं, बलात्-अम कैम्पों के लिए जिम्मेवार था श्रीर इस प्रकार देश की विस्तृत उत्पादन शाखान्त्रों के लिए भी जिम्मेवार था। इसके ऋतिरिक्त ऋाँकड़ों का एक विभाग था जो सैद्धान्तिक रूप से ग्रप्त माने जाने वाले समस्त सोवियत श्रॉकड़ों के लिए जिम्मेवार था। रेल, सड़कों श्रीर नहरों के निर्माण के लिए श्रन्य विभाग उत्तरदायी थे। इसके श्रलावा देश की लीमाओं के निरीक्तण तथा सीमान्त इलाकों के प्रशासन और प्रजा के पुनरावास का काम भी एन० के० वी० डी० के हाथों में ही था श्रीर श्रन्त में, सोवियत यूनियन की सीमाश्रों पर स्थित सेनाएँ रक्षा-मन्त्रालय के

नियन्त्रण में न होकर एन० के० वी० डी० के नियन्त्रण में थी ह्योर उसकी ही वरदियाँ पहनती थी। वह सब ग्रास्त्रों से सुसज्जित एक पूरी सेना थी। एन० के० बी० डी० की इस फीज के दस्ते ग्रान्टरूनी इलाकों में भी नजर ग्राते थे। ग्रशान्ति का भय होने पर या सामहीकरण-जैसी विशेपतः महत्वपूर्ण सरकारी कार्यवाहियों को कार्यान्वित करते समय इनका प्रयोग किया जाता था। राज्य-सुरक्षा के किए प्रधान प्रशासन-विभाग भी होता था. जो कि बाद में राज्य सरक्षा-मन्त्रालय के ऋघीन बना दिया गया पर जो कि एन० के० वी० डी० की तरह ही सर्वोच्च नियन्त्रण में रहता था ग्रौर निम्नलिखित कर्ड उप-विभागों में विभाजित था : प्रशासन उप-विभाग जो कि उस समन्त्री विशाल मशीन के लिए जिम्मेवार था: किया-करण उपविभाग, जो कि गिरफ्तारियाँ करता, मुकदमा चलाने वाले ऋधि-कारियों से सम्बन्ध बनाए रखता ग्रीर कैटियों के लाने-लेजाने के लिए जिम्मेवार था; जेल-प्रशासन उपविभाग, जो कि गुलग द्वाग जिम्मेवारी संभालने तक कैदियों के खाने-पीने का श्रोर उनकी हिफाजत का प्रवन्ध करता; सबसे महत्वपूर्ण था गुप्तचर उपविभाग जो 'सैकैसॉत' (सैकरै तनी-सॉतस्दिनिक, गुप्त सहयोगियों) की फौज द्वारा सोवियत जीवन के प्रत्येक श्रंग पर निगाह रखता था श्रोर पूछताछ उपविभाग जिसके अन्तर्गत जाँच करने वाले अधिकांश मजिस्ट्रेट काम करते थे आँर जो कि कैंदियों से पूछताछ करने के लिए जिम्मेवार था। लेकिन गिरफ्तार लोगों के एक वहुत थोड़े भाग से यह विभाग ही पूछताछ करता था; ग्रधिकांश लोगों को तो, चाहे उन पर लगाये गए श्रिभयोग का जासूसगिरी से सम्बन्ध हो या न हो, जासूसगिरी-विरोधी विभाग का सामना करना पहता था, जो कि एक माने में सबसे अधिक शक्तिशाली था और विसका लोगों को सबसे ऋधिक भय भी था।

एक विदेश विभाग भी था जो कि विदेशों में जासूसगिरी के लिए जिम्मेबार था श्रीर जो कि राजनीतिक, सैनिक श्रीर श्रार्थिक उपविभागों में विभक्त था। विदेशों में सोवियत यूनियन के समस्त कूटनीतिक एवं दूतावासों से सम्बन्ध रखने वाले प्रतिनिधि श्रौर वास्तव में, विदेशियों से किसी भी प्रकार का सरकारी सम्पर्क रखने वाले लोगों पर इस विभाग का नियन्त्रण्था। ये लोग साधारण्तः वैदेशिक मन्त्रालय के प्रति ही उत्तरदायी थे किन्तु श्रिधकांशतः होते एन० के० वी० डी० के ही सदस्य थे। किसी भी व्यक्ति का पद वास्तव में उसकी महत्ता का द्योतक न था। प्रसिद्ध राजदूत श्रौर व्यापारिक प्रतिनिधि श्रादि श्रक्सर कठपुनलों की तरह काम करते थे श्रौर टावतों व सरकारी वार्ताश्रों में भाग लेते थे, जब कि श्रसली नेना मामूली क्लकों की तरह काम करते श्रौर एन० के० वी० डी० के संगटन या गर्दी में दरश्रसल राजदूतों से क्रंचा पद प्राप्त किये हुए थे।

वैदेशिक ग्रमचर-विभाग तीन स्वतन्त्र संगठनों में विभाजित था। प्तैनिक गुप्तचर-विभाग रक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित होता था । कॉ मिराटर्न का अपना श्रलग राजनीतिक व टेकनिकल ग्राप्तचर-विभाग था जिसके प्रति विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के ग्रप्त विभाग उत्तरदायी थे। ये विभाग उन देशों में भी जहाँ कि पार्टी गैर-कानूनी न थी, ग्रुप्त श्रीर बहुयन्त्रात्मक श्राधार गर संगठित थे। तीसरा श्रीर ख्राखिरी एन० के० वी० डी० का वैदेशिक विभाग था जो कि ऋपना स्वतन्त्र ग्रप्तचर संगठन कायम रखता था; कामिण्टर्न की समाप्ति पर सम्भवतः यह ही विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के गुप्त विभागों पर नियन्त्रण जनाए रखता था। इन तीनों संगठनों का काम श्रापस में बहुत मिल-जुल जाता था श्रीर इनमें से हरेक कई बार उस काम को करने लगता था जिसके लिए वह शुरू में न बनाया गया था। असंख्य विदेशी कार्यकर्तात्रों व बुद्धिजीवियों की सोवियत युनियन के प्रति उद्भावना का बहुत लाभ उठाया जाता था। यदि कोई व्यक्ति ग्रपने न्यक्तित्व, पर व व्यवसाय से साम्यवादी भुकाव प्रदर्शित करता तो उसे कम्युनिस्टों के पक्ष में अपने-श्रापको घोषित करने से श्रीर अधिकृत रूप से पार्टी में भाग लेने से रोका जाता, पर साथ ही उसे कम्युनिस्ट सिद्धान्तों की ग्रीर अधिक दीक्षा दी जाती तथा इन सिद्धान्तों के साथ ग्राधिक हत्ता के साथ उसे बाँघ लिया जाता था। उसके पूर्णतः विश्वसनीय बनने पर

उसे इस संगटन के सम्पर्ककर्तात्रों के हाथों सींप दिया जाता जिनसे ग्रप्त रूप से वह सदा मिलता रहता था। त्रारम्भ में उसे ऋषेक्षया निर्दोप कार्य सींपे जाते, किन्तु क्रमशः उसे अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य दिए जाते जोकि उसकी शिक्षा और उसके पद के उपयक्त होते थे। इस संगठन के सदस्य होने के नाते उसे कटोर अवशासन में रहना पडता था। जैसे ही वह अपने देश के नियमों का उल्लंघन करता वह पूरी तरह जाल में फंस जाता था। १६३० की दशाब्दी के आरम्भ में अनेक अमजीवी और बुद्धिजीवी कोरे आदर्शवाद से प्रेरित होकर और इस विश्वास के साथ कि इस प्रकार वे विश्व-क्रान्ति में सहयोग दे पा रहे हैं, अपने-आपको खतरे में डालकर अौर किसी भी प्रकार का पार्थिव-परस्कार पाए बिना ही विभिन्न सोवियत संगठनों के लिए काम करते रहे थे। इन संगठनी में, विशेषतः रक्षा-मन्त्रालय में, भाईचारे-जैसा निकट सहयोग देखने में त्राता था, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति ऋपने निकटतम उच्चतम श्राधिकारी श्रीर एक या दो सम्पर्ककर्ताश्री से ही केवल परिचित था। ऐसे संगठनों के सदस्य पार्थिव-लाभ के लिए पेरोवर जासूस-गिरी को श्रपमानजनक श्रीर निन्दनीय समभते थे। उनके द्वारा मोल लिये हुए खतरे, उनके कार्य की महानता ख्रौर अन्त में गुप्त-कार्य का स्वाभाविक रोमांच उन्हें दृढ़तापूर्वक एक-दूसरे से बांधे रखता था । युवकगण बड़े उत्साह के साथ काम करते थे। सोवियत युनियन के लिए सैनिक, टेकनिकल श्रीर राजनीतिक सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए ये संगठन एक अ्रमूल्य साधन के रूप में थे।

किन्तु येमोव-काल में एक महस्तपूर्ण परिवर्तन श्रारम्भ हुन्ना। एन०के० वी० डी० के वैदेशिक संगठन के श्रातिरिक्त श्रन्य सब संगठन मंग कर
दिये गए। इस युग का विशिष्ट गुगा था किसी भी प्रकार के श्रादर्शवादी
श्रथवा सैद्धान्तिक बन्धन के लिए सोवियत शासन का घोर श्रविश्वास।
परिणाम यह हुन्ना कि एन० के० वी० डी० के वैदेशिक विभाग द्वारा काम
में लाए जाने वाले तरीकों में मौलिक परिवर्तन हो गया। श्रवैतनिक रूप
से गैर-कानूनी काम करने वाले लोगों की जगह सवैतनिक ग्रसचरों ने ले

ली। एन० के० वी० डी० संगठन ने स्वेच्छापूर्ण सहयोग की जगह समकौते श्रोर लुटेरों को टिए जाने वाले उपहारों से काम लेना शुरू किया श्रीर श्रपनी गुप्तचर-व्यवस्था को श्रपने खयाल में श्रन्य देशों के नमूने पर बनाना चाहा।

विदेशी संगटन के प्रायः सब सदस्यों को सोवियत यूनियन में कमशः बुलाकर और उन्हें जासून करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा यह हुआ कि सोवियत जेलों में विदेशी राज्यों के ग्रुप्तचरों की अपेक्षा स्वयं सोवियत ग्रुप्तचर अधिक मिलते थे। उदाहरण के लिए हमें एक ऐसे सोवियत ग्रुप्तचर की याद है जो कि रूमानिया में जासूसगिरी के लिए आट साल की सजा काटकर रूस लौटा था। एन० के० वी० डी० द्वारा रूमानियन जासून करार देकर तुरन्त ही गिरफ्तार किए जाने पर वह सम्पूर्णतः हत्यम हो गया। सोवियत ग्रुप्तचर-विभाग का प्रधान, जिसने उसे अगरम में बाहर मेजा था और जिससे अब उसने अपील की थी, खुद गिरफ्तार था। रूसी ग्रुप्तचर-विभाग के प्रायः सभी उच्च अधिकारियों ने रूस लौट-आने पर अपने-आपको जेल में पाया।

एन० के० वी० डी० का सबसे महस्वपूर्ण ग्रौर सबसे भयानक विभाग विशेष विभाग था जो कि एन० के० बी० डी० के ग्रन्दर एक दूसरा एन०-के० बी० डी० था। जिस तरह समूचे सोवियत यूनियन में एन० के० वी०-डी० का भय फैला हुग्रा था उसी तरह एन० के० वी० डी० के ग्रन्दर इस विशेष विभाग का ग्रौर भी ग्राधिक भय व्याप्त था। प्रत्येक सैनिक-संगठन, प्रत्येक बन्दी-कैम्प में विशेष विभाग के दस्ते मीजूद रहते थे।

एन० के० वी० डी० के अन्तरंग कार्यकर्ता अपने-श्रापको गर्व के साथ 'पुराने चेकिस्ट' कहते थे। यह लोग कान्ति श्रांर ग्रह-युद्ध में माग लेने वाले पुराने कम्युनिस्ट थे जिन्होंने अपनी मजबूती और ईमानदारी साबित कर रखी थी। इनमें से अधिकांश की सर्वहारा-वर्ग से उत्पत्ति थी किन्तु अनेक बुद्धिजीवी मध्यवर्ग के लोग भी थे। वालित्स्की और उसपैन्स्की नामक युक्तेन के दो मन्त्री और त्रॉयस्की नामक विशेष विभाग का प्रधान

धर्म-प्रचारकों के परिवारों में से थे श्रौर धार्मिक शिक्षा देने वाले एक कालेज के छात्र थे। स्तालिन भी, जैंसा कि सर्वीविदित हैं, एक श्रध्यान्मवादी छात्र रह चुका था।

पुराने क्रान्तिकारियों के इस कटोर अन्तर्घट के अतिरिक्त एन० कं० बीं० डीं० के अन्य कार्यकर्ताओं को स्वयंतिवा के आधार पर भरती नहीं किया जाता था। यह तरीका १६२० की दशाब्दी के अन्त में ही काम में आने लगा था। एन० के० वी० डी० को जीवनयापन के लिए एक व्यवसाय के रूप में नहीं चुना जा सकता था। इस काम के लिए जिन लोगों का चरित्र और प्रवृत्ति उपयुक्त नजर आती थी उन्हें ही लिया जाता था। उनकी सामाजिक उत्पत्ति का आपत्तिजनक न होना और पार्थी-नीति के प्रत्येक परिवर्तन के साथ उनके आन्यरण का उपयुक्त होना निरचय ही अनिवार्य था। १६३० की दशाब्दी के आरम्भ में कोमसोमोल या पार्थी का सदस्य होना आवश्यक था और एन० के० वी० डी० ऐसे लोगों पर अपना 'अधिकार दिखाकर' उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के लिए चुन लेती थी। इस अधिकार दिखान कर उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के लिए चुन लेती थी। इस अधिकार दिखान का सदा स्वागत न किया जाता था किन्तु सरकारी तौर पर इसे एक महान सम्मान समभा जाता था, और इसे स्वीकार न करना व्यक्ति-विशेष की राजनीतिक हत्या थी।

छात्रों में से अधिकांश कार्यकर्ताश्चों को चुनना व्यावहारिक था— कोम-सोमोल के वें सदस्य जो कि पढ़ने-लिखने के बजाय 'सामाजिक कार्य' पर अधिक ध्यान देते थे और जो कि सब प्रकार के प्रशासनीय व राजनीतिक पदों पर आरूढ़ थे। अतः बहुत कम ऐसे छात्र ये जो विश्वविद्यालयों की अपनी शिक्षा समाप्त कर पाए हों। केवल उन्हीं छात्रों पर अपने पाठ्य-कमों को पूरा करने के लिए जोर दिया जाता था जिन्हें टेकनिकल या आर्थिक विभागीं के लिए चुना गया हो।

एन० के० वी० डी० के कार्यकर्ताश्रों के रहन-सहन का स्तर सोवियतः जीवन की प्रत्येक शाखा के स्तर के समान ही श्रिधकारियों के पर्दों पर निर्मर करता था। छोटे श्रिधकारियों की तनख्वाह श्रीर रहने की जगह

55

मामृली से भी यहतर होते हुए भी अन्य संगठनों के समान पराधिकारियों रो कहीं अच्छी थी। लेकिन उच्च और सुख अधिकारियों का बेतन ऊँचा हांता था, रहने के लिए उन्हें बड़े फ्लैट भिलते थे, रारकारी मोटरगाड़ियाँ भिलती थी जिन्हें वे अपने निजी काम में भी ला सकते थे और देश में उपलब्ध होने वाली किमी भी चीज का उन्हें अभाव न था। एन० के॰ बी० डी० के सरस्यां के जिर खोली गई उन खास दुकानों से ये सस्ते हामां में चीजें खरीद सकते थे जो कि अभाव के दिनों में भी हमेशा चीषों से पूरी तरह भरी रहती थीं। वे और उनके परिवार के लोग काकेशस या कामिया में स्थित एन० के० वी० डी० के विशेष अवकाश-एहीं में छुट्टियाँ विताते थे, लेकिन वहाँ भी उपलब्ध होने वाले आराम की मात्रा और खाने-पीने की चीजों की किस्म और तादाद उनके पदीं पर ही निर्भर करती थी। सेना का जनरल वही सिगरेट न पीता था जोकि मेजर पीता था ग्रीर न मेजर वह गिगरेट पीता था जो कि लेफिटनेएट पीता था।

लेकिन सेवियत जीवन में उच्चतम अधिकारियों को मिलने वाला ज्यादा से ज्यादा ऐश और आराम उनके जानलेवा काम का मुआवजा अदा नहीं कर पाना था। यह बात खास तौर पर जाँच करने वाले मिजिस्ट्रेटों और उनके उन्चतर अधिकारियों क लिए लागू होती थी। जाँच करने वाले मिजिस्ट्रेटों को नियमित रूप से सुबह के चार-पाँच बजे तक काम वरना पड़ता था, क्योंकि कई वर्षों के अनुमय ने उन्हें सिखाया था कि दिन के बजाय रात का पुत्राज्ञ करना अविक सफन होता है। कैदियों को पूलुतालु की मुनीवतं सिर्फ कुद्र हक्षों या महीनों तक ही सहनी पड़ती थीं लेकिन जाँच करने वाले मिजिस्ट्रेटों को वर्शें तक दिन-प्रतिदिन काम करना पड़ता था, जो कि केवल दवाइयों के निरन्तर प्रयोग से ही सम्भव था। इसके अलावा बड़े अफनरों का निरन्तर प्रवेद्या, 'सतर्कता' की निरन्तर मांग, उपर से दबाव और नये पड्यन्त्रों तथा नये गुप्तचर-संगठनों की खोज लगातार चलती ही रहती था। जाँच करने वाले मिजिस्ट्रेटों में स्नायु-विच्छेद का रोग हर रोज की बात थी।

इस पुस्तक के एक लेखक ने अपनी पूछ्याछ के दौरान में मिडिस्ट्रेंट को शिक्त्राहरूय होते देखा। वह एक युवक लेफ्टिनेस्ट था, जिसके लिए प्रत्यत्ततः उसका अपना काम नया था; वह कुरसी पर बैटकर प्रधान मिडस्ट्रेंट की जगह काम कर रहा था जब कि कैटी को उसके सामने खड़ा रहना पड़ रहा था। लगातार पूछे जाने वाला सवाल 'दुम्हें किसने भरती किया ?" कमशः कम पूछा जाने लगा और हतप्रभ बन्दी ने अचानक देखा कि जाँच करने वाला मिडिस्ट्रेंट फूट-फूटकर रोने लगा है। मिडिस्ट्रेंट ने बन्दी को बैठने की इजाजत दी, अपने निजी गिलास में उसे चाय पिलाई, एक सिगरेट भी दी और अपनी जगह किसी दूसरे मिडिस्ट्रेंट को खुलाया। पूछ्याछ फिर शुरू हुई।

पूछताछ करने वाला कोई भी ऐसा अफसर न था, शायद ही कोई ऐसा सीधा-साधा श्राटमी होगा, जो कि बन्दी के श्रपराध में पूर्यात: विश्वास करता था। अधिकांशतः वे लोग अपने-आपको यह समभा लेते थे कि उनके सामने 'जनता के शत्र' खड़े हैं ग्रौर वे कर्तव्य-परायणता के साथ उनसे अपराध स्वीकार कराते थे हालांकि वे यह जानते थे कि अभियक्त फठ बोल रहे हैं श्रीर उनकी कहानियाँ फठी हैं. पर फिर भी उन्हें यह विश्वास था कि 'कुछ-न-कुछ' बात तो है ही। ऐसे मानवद्वेषी ग्रापवाद रूप में ही थे जो अप्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है: वहसंख्यक वे लोग थे जो अपने कार्य के भ्रौचित्य के बारे में अपनी समस्त शंकाओं को दबा लेते थे। वे श्रपने-श्रापसे कभी चुनने वाले सवाल न पूछते थे क्योंकि उनके जुवाब उनकी सारी दुनिया को ही ढाइ देते। वे आंशिक रूप से सोवियत शासन के प्रति श्रपनी स्वामि-भिक्त श्रीर श्रांशिक रूप से श्राकांक्षी होने व नागरिक साहस के द्यमाव के कारण और सबसे अधिक स्वयं गिरफ्तार होने के भय से वही काम करते थे जिसकी उनसे आशा की जाती थी। अतः इस प्रकार एक संगठन के ब्रातंक में रहने वाले उस देश का एक ब्रद्भुत चित्र उपस्थित होता है जिसमें उस संगठन के सदस्यगरा ऋपनी सत्ता का फल न भोग पाते थे. क्योंकि वे स्वयं ही सदा श्रातंक में रहते थे । एन० के० वी० डी० को

विशेष विभाग का भय था, श्रौर विशेष विभाग के सदस्यों की श्रपने बड़े श्रफसरों के षदल जाने का भय था जिसके फलस्वरूप उनका पतन ही हो जाता।

सामाजिक रूप से एन० के० बी० डी० के सदस्यों को सोवियत यूनियन में सबसे ऋधिक सम्मान प्राप्त था। वे प्रराने प्रशा के सैनिक पटाधिकारियों की भाँति एक ग्रत्युत्तम श्रेणी के लोग थे। श्रन्छा रूप-रंग, श्रन्छा श्राचरण श्रीर सर्वोत्तम वेशभूषा के वे स्वाभाविक श्रिधिकारी थे। एन० के० बी० डी० के सदस्यों की सन्दरतम पत्नियाँ होतो थीं जो कि ऋपने ऋाभवणों श्रौर ऋपने श्रङ्कार का गर्व के साथ प्रदर्शन करती फिरती थीं। ये रित्रयाँ श्रधिकांशतः भूतपूर्व घनी ख्रौर शिक्षित-वर्ग की होती थीं। एन० के० वी० डी० एक प्रथकत्व प्रदर्शित करता था। वे पार्टी के उन रईसों से अपने-ग्रापको ग्रलग रखते थे जिनके वे स्वयं भाग थे छौर सेना के रईसों तथा उच्च टेकनिकल बद्धिजीवो-वर्ग से भी अपने-श्रापको ऋलग बनाए रखते थे। जिस स्त्री की सामाजिक उत्पत्ति सोवियत ग्रावश्यकतात्रों के ग्रातुरूप न होती. वह यदि एन ॰ के ॰ वी॰ डी॰ के किसी उच्च अधिकारी से विवाह कर लेती तो उसे एक कॅंचे दर्जे की आजादी और सरक्षा प्राप्त होती और यह सविधाएँ किसी हट तक उसके परिवार वालों को भी मिल पाती थीं। किन्त प्रक्षों के लिए ऐसे विवाह श्रवसर दु:सम्बन्ध समभ्के जाते थे श्रौर वाद में जब स्वयं एन० के० वी० डी० का श्रद्धीकरण आरम्भ हुआ तो इस प्रकार के विवाहों का भयंकर दुष्परिशाम होने लगा।

एन० के० वी० डी० की एक पृथक् जाति की उत्पत्ति श्रन्य वातों में भी देखी जा सकती थी। एन० के० वी० डी० के श्रिधकारियों के बच्चे खास स्कूलों में जाते श्रार एन० के० वी० डी० के निम्न पदों पर उच्च श्रिध-कारियों के परिवारों के युवकों को रखा जाता था। राज्य या पार्टी-मशीन के श्रन्य भागों के सदस्य भी एन० के० वी० डी० में श्रपने बच्चों को भेजने की कोशिश करते थे। इस प्रकार राज्य के श्रन्तर्गत कई परिवारों के श्रन्तर-सम्बन्ध स्थापित हो गए।

सोवियत युनियन में उन लोगों का भी एक अन्य वड़ा भाग था जो कि एन० के० वी० डी० के सदस्य हुए बिना ही इस संगठन की ओर से विशेष कार्य करते थे। इस श्रेणी के लोगों के लिए विशेष महत्त्व रखने वाला आर्थिक, सैनिक या राजनीतिक कार्य सीमित था। उन्हें अपने और अपने परिवारों के बारे में पूछे जाने वाले असंख्य प्रश्नों का सिवस्तर उत्तर देना पड़ता था, और फिर उनको पूरी तरह छिपाए जाने के बाद उन्हें ग्रुप्त कार्य करने की इजाजत दी जाती थी। उदाहरण के लिए, कई कागजात सिर्फ 'ग्रुप्त' टाइपिस्टों द्वारा छापे जाते थे और सिर्फ 'ग्रुप्त' सन्देशवाहकों द्वारा ले जाए जाते थे। कारखानों के विशेष विभागों के कार्यालमों की स्काई 'ग्रुप्त' नौकरानियों द्वारा ही की जाती थी। एन० के० वी० डी० में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कितना ही नगयय क्यों न हो, 'ग्रुप्त' व्यक्ति समक्ता जाता था। अन्य देशों में भी इस प्रकार का प्रवन्ध होता है, लेकिन जिस नेहद सख्ती के साथ 'ग्रुप्तता' के विचार को रूस में प्रयुक्त किया गया था और 'ग्रुप्त' व्यक्तियों की जितनी अधिक संख्या वहाँ थी उतनी और कहीं नहीं थी।

एन० के० वी० डी० के प्रति इन गुप्त कार्यकर्तात्रों के विशेष त्राभारों के बारे में तो जात था लेकिन 'गुप्त सहयोगियों' या सैकसोटों की विशाल संख्या के लिए, जिनका इम उल्लेख कर चुके हैं, यही बातें लाय न होती थीं। यह लोग सारी आवादी में फैले हुए थे। यह निश्चय ही था कि राजनीतिक या आर्थिक प्रशासन, सेना या एन० के० बी० डी० के किसी भी प्रमुख व्यक्ति से संबन्धित संदेशवाहक, मोटर ड्राइवर, सेकेट्री और अनुवादक आदि सैकसोट होते थे। उन्हें नियमित अवधि के बाट अपने मालिकों और उनके परिवारों के बारे में रिपोर्ट देनी पड़ती थी। सोवियत यूनियन में प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति की राय, उसके व्यक्तिगत-जीवन व सामाजिक सम्पकों पर एक ही साथ कई दृष्टिकोगों से निगाह रखी जाती थी और अलग-अलग रिपोर्ट दी जाती थीं; उन रिपोर्टों की फिर आपस में जाँच की जाती थी। यदि कोई सैकसोट उस व्यक्ति के प्रति उदार होता जिस पर वह निगाह

रखता था श्रोर इसलिए उस व्यक्ति की कोई बुरी बात छिपाना भी चाहता तो उसे हमेशा यह डर बना रहता था कि वह बात कहीं-न-कहीं से मालूम हो ही जायगी। साधारणतः सैकसोट को कार्यमार सम्पूर्णतः उसकी इच्छा पर ही दिया जाता था, लेकिन झगर एन० के० वी० डी० किसी व्यक्ति को इस काम के लिए उपयुक्त समभता तो उसे 'समभाने-बुमाने' के तरीके उसके पास मौजूद होते थे। जैसे ही किसी कारखाने या कार्यालय में छुछ मित्रों का एक समृह बनने लगता—विशेषतः छात्रों का समृह—एन० के० वी० डी० उस समृह के किसी एक सदस्य को सैकसोट बनाने की कोशिश करता।

लोगों को सैकसोट बनाने के लिए एन० के० वी० डी० उनकी सोवियत आत्माओं की दुहाई देता श्रीर सैकसोट कार्य को निर्दोष बताता, लेकिन श्राधिकांशतः भावी सैकसोट के परिवार के गिरफ्तार सदस्य के भाग्य में सुधार किए जाने का आश्वासन दिया जाता। अगर यह तरीका भी असफल रहता तो डाँट-डपट श्रीर डरा-धमकाकर काम लिया जाता।

बहुत से लोग बिना कुछ कहे ही एन० के० वी० डी० की बात मान लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे जो काफी हीले-हवाले के बाद तैयार होते थे। प्रायः सभी इस विश्वाल के साथ काम ग्रुल्ड करते थे कि जब तक वे सत्य का पक्ष लेते रहेंगे उनके काम से कोई हानि न होगी श्रीर इस प्रकार वे लोगों के खिलाफ खबर न देते थे। लेकिन उन्हें जल्दी ही मालूम हो गया कि केवल दोषारोपण-सम्बन्धी सामग्री ही चाहिए चाहे दोषारोपण करने का कारण मौजूद हो या न हो। एन० के० वी० डी० उन पर अधिकाधिक दबाव डालने लगा श्रीर श्राखिर वे भी जिन लोगों पर निगाह रखते थे उनके जीवनों की निदोंष घटनाश्रों में या श्रमजान में की गई उनकी गलतियों में भी दोष देखने लगे। जब इन बातों से भी एन० के० वी० डी० को सन्तोष न हुश्रा तो उनकी कल्पना की लगाम छोड़ दी गई श्रीर वे लोग श्रावश्यकतानुसार श्राविकार करने लगे। इनमें से श्रधिकांश सैकसोट श्रन्त में जेल में पहुँचे, जिनमें से एक की कहानी श्रगले परिच्छेद में दी गई है। सोवियत नागरिक को इस रास्ते पर भटक जाने से श्रधिक किसी बात

का भय न था आर उसका यह भय उचित भी था। सैवसोट के कार्य का प्रेम, मैत्री और पारिवारिक सम्बन्ध का सब पर प्रभाव पड़ता था और इस तरह तुःखान्त की सम्भावना ही अधिक रहती थी।

एन० के० बी० डी० द्वारा खूबस्रत श्रीरतों श्रीर लड़िक्यों को सैक्सोट बनने के लिए श्रक्सर खुना जाता था; विवाहिता स्त्रियों को, विशेषतः प्रमुख श्रिषकारियों की पत्नियों को भी, बहुधा इस काम के लिए जुन लिया जाता था। इस काम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि श्रपने-श्रापको बेवकूफ़ श्रीर फिजूल की बकवास करने वाला करार कर दिया जाय।

खास तौर पर विदेशी लोग सैकसोटों से हर कटम पर घिरे रहते थे। इंत्रिस्त होटलां ग्रौर कार्यालयों के सारे कर्मचारी श्रौर सब दुभाषिए एन०-के० वी० डी० के गुप्त कार्यकर्ता होते थे।

इस सम्बन्ध में सोवियत यूनियन में वेश्यावृति के प्रायः प्रत्यक्ष श्रस्तित्व के एकमात्र रूप का उल्लेख करना हमें नहीं भूलना चाहिए। मास्को के होटलों में टहरने वाले प्रायः प्रत्येक विदेशी को एन० के० वी० बी० की लड़िक्यों के साथ श्रजीय श्रग्रभव हुए होंगे। टेलीफ़ोन पर गलत नम्बर से उसे मिला दिया होगा श्रोर उसने श्रपने-श्रापको किसी ऐसी लड़की से वातें करते हुए पाया होगा जो कि उसकी पूर्व-परिचिता बनने का दावा करती होगी। श्रगर विदेशी उसके जाल में फंस गया तो वह श्रवती खतरनाक विषयों पर वार्तें करने की कोशिश करेगी श्रोर चाहेगी कि वह व्यक्ति श्रपने सामाजिक स्तर से नीचे उतर श्राए।

यह बात इसलिए विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि सोवियत यूनियन में वेश्यावृत्ति का केवल श्रास्तत्व ही नहीं बल्कि उसे घोर घृणा के साथ देखा जाता है श्रीर मानव-सम्मान के विरुद्ध समभा जाता है। गत महा-युद्ध में जर्मन श्रीर हंगेरियन सैनिक श्राधकारियों व सैनिकी के लिए श्राधीन इस में खोले गए वेश्यालयों से सोवियत जनता में उतना ही क्षोम हुआ जितना कि यहूदियों के सामृहिक विनाश से। सोवियत व्यवस्था में पत्ने हुए श्रीर पहली बार विदेश जाने वाले नव्युवकों के क्षोम के बारे में दितना लिखा

जाय उतना ही कम है। वे यह न समम्म पाते थे कि कैसे एक सम्य सरकार प्रत्यक्ष वेश्याद्यति की इजाजत दे सकती है जो कि सम्मान श्रीर गौरव की उनकी कल्पना के विरुद्ध थी।

एन० के० वी० डो० के ऋषिकारियों को, शायद विदेशियों को छोड-कर. अन्य उल्लिखन श्रेणियों जितना ही गिरफ्तारी का भय था। यागोटा के बाद येम्नाव के उत्तराधिकारी बनने पर एन० के० वी० डी० के सब प्रमुख पदों में सम्पूर्ण परिवर्तन कर दिया गया; १६३६ में येभ्रोव की बारी श्राई श्रीर वह भी जला गया। युक्तेन में बालित्स्की. लैपलैट्स्की श्रीर उसपैन्स्की नामक तीन गृह-मन्त्री एक के बाद एक करके गिरफ्तार किये गए। इन शिरफ्तरियों के पाद सम्पूर्ण कर्मचारी-मण्डल बदल दिया गया श्रीर जिन जोगों की नौकरी चलो गई उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सब गिरफार कर लिये गर। पूछाना के लिए कई वर्षों से बन्द कैदी के लिए यह देख सकना विलक्कत भी अर्जीव न था कि उससे पूछकाछ करने वाले दस या बारह मजिस्ट्रेट खड़ गिरफ्तार हो चुके थे। इस प्रस्तक के दोनों लेखक अलग-अलग दस से ज्यादा मजिस्टेटों का सामना कर चके थे और एक ने तो बारह से ज्यादा का सुकाबिला किया था। दोनों भिसालों में वे मजिस्ट्रेट शामित थे जिन्होंने लेखकों की गिरफ्तारी का हक्म दिया था। लेकिन मजिएट्रेटों की गिरफारियों से कैदियों को काई राहत न मिलती थी। कैटी की जाँच करने वाले मजिस्ट्रेट का स्वयं 'जनता का शत्रु' वन जाना कैदी के अभियोग या उसकी बलात अपराध-स्वीकृति के बोभ को या उसकी प्रामाखिकता अयवा उनके कानूनी जोर को हल्का नहीं कर पाता था। इस तर्क-पद्धति से अभ्यस्त होना फटिन था जो कि टो नकारों के सिद्धान्त को स्वीकार न करती थी।

१६३८ के आरम्भ में एन० के० वी० डी०-प्रशासन के विभागीय प्रधानों का पद बहुचा जनरल या कम-से-कम कर्नल के बरावर होता था। लेकिन उच अधिकारियों के गिरफ्तार हो जाने के कारण आगे तरको न हो सको। १६३६ के अन्त में युकेनियन सोवियत जनतन्त्र के विभागीय प्रधान कप्तान या लेफ्टिनेएट ही थे। १६३६ के मध्य में स्वयं जन-कमिस्सार के श्रातिरिक्त मन्त्रालय के श्रन्य उच्चतम श्राधिकारीगण मेजर थे श्रीर कई मामलों की जाँन करने वाले मजिस्ट्रेट मार्जेस्ट भी ये जिनके लिए १६३७ में कम-से-कम मेजर नियुक्त किये गए होते। हरेक कैटी देख सकता था कि उसकी जाँच करने वाले मजिस्ट्रेट का पट क्रमशः नीचे गिरता जा रहा है। इमने अपनी सिर्फ तीन साल की कैंद के दौरान में उन लोगों की विभागीय प्रधान बनते देखा था जो कि लेफ्टिनेस्ट का पद प्राप्त करने से पहले सिर्फ निम्न सहकारीगण थे। छोटे-छोटे कस्त्रों के इन मामली लोगों को, जो कि सितारों की तरह बड़े नगरों में उञ्च स्थान प्राप्त कर चुके थे. स्वभावत: यह श्रात्तभव न था कि किन परिस्थितियों में बन्दियों से अपराध स्वीकार करवाया जाता था, या जो कुछ उन्हें मालूम था कि वह सिर्फ सुनी हुई बातों पर ही श्राधारित था। इसके श्रलावा येभीव के जमाने के पछताछ के सर्वप्रचलित तरीकों को उसके उत्तराधिकारी बेरिया के जमाने में श्रपेक्षया कम काम में लाया जाता था, यद्यपि इन तरीकों को पूरी तरह कभी भी न छोडा गया था। अतः येभोव-काल के अन्त में अना मजिस्ट्रेटों का एक वड़ा भाग 'जनता के शत्रश्रों' के श्रपराध में श्रोर उनकी श्रपराध-स्वीकृतियों में बहुत-कुछ सचाई के साथ विश्वास करता था।

येग्नीय-काल के अन्त में गिरफ्तार हुए व्यक्तिगत मिलस्ट्रेटों पर ममाचार-पत्रों ने अभियोग लगाया कि उन्होंने हिंसात्मक तरीकों के द्वारा कैदियों से जबरदस्ती भूठा अपराध स्वीकार करवाया था। मिलस्ट्रेटों पर दरअसल गुक्रदमें भी चले और उन्हें दराइ-विधि में निर्धारित नियमों का उद्घंपन करने के लिए दो से तीन साल तक की कैद या बलात-श्रम की सचा दी गई। इस प्रकार किएव के एन० के० बी० डी० के राजनीतिक कार्यपालन-विभाग के प्रधान क्सान शिरोकी को, मोलदेवियन जनतन्त्र के एन० के० बी० डी० के प्रधान पद पर नियुक्त किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया और तिरासपोल के सार्वजनिक सुक्दमें में गोली से मार देने की सजा दी गई, हालाँ कि उन वेशुमार केंदियों के लिए कुछ न किया गया जिनकी अपराध- स्त्रीकृतियों श्रीर सजाश्रों के लिए वह जिम्मेवार था। हममें से एक लेखक तो दरश्रसल उससे परिचित था श्रीर जानता था कि वह कोई खास तौर पर सख्त मजिस्ट्रेट न था। कुछ भी हो इसमें शक नहीं कि वह श्रपने वड़े श्रफ्तरों के हुक्म पर ही काम करता था। सोवियत यूनियन में कई बार सरकारी कख के मुताबिक व्यक्तिगत उदाहरखों को लेकर उन्हें 'निम्न श्रिध-कारियों द्वारा श्रपने श्रिधिकारों का उल्लंघन' या जान-ब्रूफकर की गई विद्रोही कार्यवाही करार कर सख्त सजा दी जा चुकी थी।

एन० के० बी० डी० के गिरफ्तार ग्रधिकारियों के साथ ग्रन्य कैदियोंजैसा ही बरताव होता था, पर उनसे पृद्धताछ ग्रीर ज्यादा सख्ती के साथ
की जाती थी। वे ग्रन्य कैदियों के ग्राशावाद या श्रपराध-स्वीकृतियों की
कहानियों के उनके ग्राविष्कार में भाग न ले पाते थे। वे वेहद हटी ग्रीर
ग्रपराध स्वीकार करने के इच्छुक न होते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य
में उनके साथ क्या होने वाला है। उन पर प्रायः सदा ही 'दर्ड संहिता'
के ५८ वें ग्रनुच्छेद, पेराग्राफ १ के ग्रनुसार राजद्रोह का श्रमियोग लगाया
जाता था। किसी भी समय ग्रपने मारे जाने का भय उन्हें बना रहता था
यद्यपि वे ग्रभिशस्त न हुए थे। जरा-सी भी ग्रावाज से वे चौंक उटते थे
हालांकि उनकी मुद्रा शान्त बनी रहती थी ग्रीर वे एन० के० वी० डी० के
मेदों की छिपाए रखने में श्रधिक-से-ग्रिधिक सावधानी बरतते थे।

उनमें से श्राधकांश ने स्वीकार किया कि उनकी श्रुंश्रपनी गिरफ्तारी से पहले सोवियत यूनियन में उनकी श्रास्था कभी भी कम न हुई थी। श्रापराध-स्वीकृति के लिए कही गई मनगढ़ंत :कहानियों की श्रासम्भवता के नावजूद भी वे कैदियों को कम-से-कम जनता का श्रोर सोवियत-पद्धति का भावी शत्रु जरूर समभते थे। श्रुरू में वे श्रपनी गिरफ्तारियों को ऐसी गलतफहमी समभते रहे जो जल्दी ही दूर हो जाने वाली थी। इजाजत मिलने पर वे श्रपने उन भूतपूर्व साथी श्रोर बड़े श्रफ्तरों को शिकायत के पत्र लिखते जो कि श्रव उनकी जांच करने वाले मिलस्ट्रेट थे, पर धीरे-धीर उन्हें ज्ञात होने लगा कि वे श्रपने श्रन्य साथी कैदियों की तरह ही जनता के शृत्र थे।

## ः ६ : तीन उदाहरगा

गत परिच्छेदों में हमने शुद्धीकरण श्रौर उसके द्वारा प्रभावित जनता के विभिन्न श्रंगों तथा देश में एन० के० बी० डी० के प्रमुख स्थान का एक समुचित चित्र उपस्थित बरना चाहा है। हम जान-बूमकर व्यक्तिगत संस्मरणों के तरीके से दूर रहे हैं श्रोर उसके बजाय हमने ऐतिहासिक बृत्तान्त का तरीका श्रपनाया है जिसके फलस्वरूप सजीवता श्रौर मानवीयता का श्रमाय रह जाना श्रमिवार्य हो गया है।

किसी हद तक इस कमी को पूरा करने के लिए हमने तीन उदाहरणों का बहुत-कुछ सिवस्तार वर्णन करना निश्चय किया है। हमने अपनी जेल की कोठरी के एक साथी का इतान्त उद्धृत किया है। हमने अपनी जेल की कोठरी के एक साथी का इतान्त उद्धृत किया है जिसने हमें अपने बृतान्त के अलावा श्रम्य दो व्यक्तियों का हाल भी सुनाया था। हमारे इस साथी ने अपने बृतान्त का कुछ भाग जेल में, जहाँ कि हम लोग काफी समय तक साथ रहे थे और बाकी भाग अपनी रिहाई के बाद सुनाया था और जहाँ तक हो सका है हम इसे उसके शब्दों में ही उद्धृत कर रहे हैं। इमने इसमें न कुछ जोड़ा है और न बदला है। उस व्यक्ति के चरित्र से परिचित होने के कारण हम उसके बृतान्त की यथार्थता का आश्वासन दिला सकते हैं जिसकी जांच हमने अन्य सूत्रों से भी की है।

अभी तक हम अपने-आपको, वहां तक सम्भव हुआ है, किसी भी

प्रकार के नैतिक निर्ण्य की घोषणा करने से रोक्ते श्राए हैं श्रीर इस बन्दी की कहानी में दिये गए ऐसे निर्ण्यों के लिए इम जिम्मेवार नहीं हैं। इम इस कहानी को भिना बदले हुए केवल एक प्रत्यन्त प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

हम इन तीनों उदाहरणों को विशेषतः भयावह सममक्तर नहीं पेश कर रहे और न हमारा यह कहना है कि इन उदाहरणों से सम्बन्धित व्यक्तियों का भाग्य विशेषतः असाधारण था। इनसे भी बुरे उदाहरण मौजूट थे पर हम इन्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वे प्रतिनिधि रूप हैं और क्योंकि इस कथाकार की परिस्थितियों व व्यक्तित्व से हम अपनी पूरी जानकारी के कारण आश्वासन दिला सकते हैं कि यह कहानी पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है।

कुछ शब्द कथाकार के लिए भी श्रावश्यक हैं। वह एक प्रसिद्ध इति-हासकार है श्रीर एक प्रमुख रूसी विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास का प्रोफेसर था वहाँ कि वह प्राचीन इतिहास श्रीर बाद में मध्यकालीन इति-हास का अध्यक्ष रह चुका था। उसका पिता एक उच्च धर्माधिकारी था। इस कथाकार ने कान्ति से पूर्व सेएटपीटर्सबर्ग में ग्रपना ऐतिहासिक अध्य-यन समाप्त किया था। वह उन प्रसिद्ध इतिहासकार रॉसतोवत् क्येंक का एक प्रतिष्ठित शिष्य था जो कि कान्ति के बाद रूस छोड़कर येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए थे। यह कथाकार इतिहासकार के रूप में एडुग्रर्ड मेयर, रॉसतोवत् क्येंफ आदि द्वारा आरम्भ की हुई विचार धारा का समर्थक था। उसे किसी भी तरह एक कहर मार्क्सवादी नहीं कहा जा सकता था, हालाँ कि सोवियत शासन में उसने कभी भी श्रपने व्याख्यान या श्रपने लेखीं द्वारा इतिहास की श्रनुदार वित्ति का खरडन नहीं किया था।

इतिहासकार की ऋपनी कहानी

सोवियत विद्वानों को कई ग्रुद्धीकरणों का पहले से ही अनुभव प्राप्त हो चुका था। १६३१ में 'प्रोलेतेरियन रेवोल्युशन' नामक पत्र के सम्पादक को स्तालिन के प्रसिद्ध पत्र के बाद होने वाला श्रुद्धीकरण सबसे अधिक उग्र था। इस पत्र में स्तालिन ने सोवियत विद्वानों पर ऋराजनीतिक होने ऋौर सोवियत-निर्माण की पूर्ति के कार्यों में पिछड़ जाने का दोपारोपण किया था; उसने समस्त विद्या ऋौर समस्त वादिक कार्यों को कम्युनिस्ट गजनीति के कार्यों व उद्देश्य के ऋषीन बना देने की माँग की थी।

सत्र विद्वानों को अपने पापों के लिए पश्चात्ताप करना पड़ा और स्वयं को सहर्प दोपी ठहराना पड़ा | इसे 'आत्मा-विवेचना' कहते थे | उन्हें मार्क्सवाट-लेनिनवाद के प्रति अपनी भक्ति और सोवियत निर्माण के प्रति अपनी लगन का निरन्तर प्रदर्शन करते रहना पड़ता था | जाँच-पड़ताल के जाद बहुत से लोगों को पद्च्युत और गिरफ्तार किया गया ।

१६३१-३२ के शुद्धीकरण का मुक्त पर विशेष प्रमाव न पड़ा। न मैं इतना जवान था कि पुरानी पीढ़ी के लोगों के रिललाफ लड़ाई में भाग ले सक्ँ श्रीर न इतना जूढ़ा या प्रमुख था कि दूसरों के हमले का निशाना वन सक्ँ। फलतः कुछ छोटी-मोटी बातों के श्रांतिरवत न मेरी जाँच-पड़ताल की गई श्रोर न मुक्ते अपने साथियों की जाँच-पड़ताल में शरीक किया गया।

किन्तु १६३७ में स्थिति बहुत श्रिष्क गम्भीर बन गई। में श्रपने सहकारियों श्रीर शिष्यों के नर्वर श्राक्षमणों का निशाना बन गया; हर तरह की जॉन्त-पड़ताल, श्रालो-बना श्रीर श्रात्म-विवेचना का मैं शिकार बन गया श्रीर श्रन्त में गिरफ्तार होकर ही रहा।

विश्वविद्यालय की पत्रिका में 'जान-बूस्तकर या गलती से ?' नामक एक लेख के प्रकाशन के बाद ही मेरी जॉंच-पड़ताल आरम्भ हुई। इस लेख का लेखक मेरा ही एक शिष्य था, जो कि प्रसंगवशा कहना पड़ता है कि सम्पूर्णतः प्रतिभादीन था और जो कि सिक्यवादियों के ग्रुट में रहकर श्रपना भविष्य बना रहा था। उसने जॉन ऑफ श्रार्क को श्रपने और पार्टी के संरक्षण में ले लिया।

मुक्त पर पार्टी-नीति से पथभ्रष्ट होने का श्रिभयोग लगाया, गया क्योंकि शतवर्षीय युद्ध-सम्बन्धी एक भाषण में मैंने प्रसिद्ध फांसीसी नायिका, जॉन- श्रॉफ श्राक को श्रधीर श्रीर उद्देण्ड बताया था। कामिस्टर्न के सेकेटरीजनरल दिमित्रॉफ ने कामिस्टर्न के रात श्रिधवेशन में घोषसा की थी कि फ्रेंच
कम्युनिस्टों ने फासिस्टों के इन दावे को मानने से इन्कार किया है कि फांस
की राष्ट्रीय नायिका जॉन श्रॉफ श्राक उनके सिद्धान्तों की प्रवर्तक थी। दूसरे
शब्दों में फ्रेंच कम्युनिस्ट श्रपने-श्रापको श्रच्छे देश-भक्त बताना चाहते थे,
क्योंकि जॉन श्रॉफ श्राक ने एक विदेशी उत्पीड़क के विरुद्ध स्वतन्त्रतासंग्राम में भाग लिया था। कम्युनिस्ट केवल 'न्यायोचित' युद्धों को ही श्रच्छा
मानते थे। श्रंग्रेकों के विरुद्ध स्वतन्त्रता-संग्राम भी न्यायोचित था। यह थी
दिमित्रॉफ की दलील। लैनिन मेंने श्रपने भाषसा में जॉन श्रॉफ श्रार्क को
उद्दर्ध बताकर संघर्षरत जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसकी महत्ता कम कर
दी थी श्रोर इस प्रकार पार्टी के एक नेता के वक्तव्य का श्रादर न किया
था। श्रतः राष्ट्रीय श्रान्दोलन-सम्बन्धी विषय में पार्टी-नीति से पथभ्रष्ट होकर
मैंने श्रपने-श्रापको बुर्जु श्रा विद्धान् साचित कर दिया था। विश्वविद्यालय के
भित्ति-समान्वारपत्र में प्रकाशित एक लेख में मुक्त पर यह श्रभियोग लगाया
गया था।

यह नातें १६३६-३७ में हुई थीं। दो वर्ष पूर्व कोई भी सोवियत-इतिहासकार किसी भी भाषणा में जॉन ऑफ आर्क का नाम लेने का भी साहस नहीं कर सकता था। ऐसा करने से वह आदर्शनादी करार कर दिया जाता, क्योंकि सर्वप्रथम मार्क्सवादी ऐतिहासिक विज्ञान ने ऐतिहासिक प्रक्रिया में व्यक्ति के कार्य को, विशेषतः 'नायक गायिकाओं' के कार्य को, कोई महत्त्व प्रदान न किया था और इससे भी अधिक चर्च द्वारा अप्रिष्वत् माने जाने वालें नायक-नायिकाओं का तो सम्पूर्णतः परित्याग कर रखा था। इसके अतिरिक्त, मार्क्सवादी इतिहास उस समय तक केवल वर्ग-संघर्ष का ही इतिहास था न कि साधारणा युद्धों और मृढ़ विश्वासों का इतिहास, और इसलिए शतवर्षीय युद्ध-जैसी आकस्मिक घटनाओं को और उससे भी ज्यादा जॉन ऑफ आर्क जैसी परियों की कहानियों को उस इतिहास में स्थान नहीं दिया जा सकता था। सोवियत इतिहासकार 'मध्यकालीन मृढ़ विश्वास' और 'चर्च के प्रतिक्रियावाटी एवं विश्वामधातक कावों' को चित्रित करने के लिए ही केवल जॉन श्रॉफ श्रार्क का उल्लेख कर सकता था।

दो वर्ष पहले यह स्थिति थी लेकिन १९३६ तक एक मौलिक परिवर्तन हो चुका था। शनवर्षाय युद्ध और 'युद्ध', 'कुटनीति,' 'विन्वारधाराएँ'- जैसे अन्य ऐतिहासिक तथ्य, जो स्त्रमी तक उपेक्षित और निन्दित थे, अब इतिहास के अध्यापन में प्रमुख स्थान प्राप्त करने लगे। 'पाखरडी' था 'प्रध्यकालीन अन्धविश्यास और धार्मिक कपट की शिकार' कहलाई जाने वाली जॉन ऑफ आर्क अब 'फांसीसी जनता की राष्ट्रीय नायिका' और 'न्यायोचित स्वतन्त्रता-संग्राम की नेत्री' का रूप धारण कर चुकी थी। वोलशेविक पार्टी ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया था। यह तार्किक न्याय था।

मेरे श्रान्य साथियों को भी ऐसे ही श्रानुभव हुए। उदाहरण के लिए मध्यकालीन इतिहास के विशेषक बचकैविच ने मेकिवेली-सम्बन्धी एक भाष्या में मार्क्स का उल्लेख किया जिसने सर्वविदित है कि इटालियन राजनेता मेकिवेली की बहुत प्रशंसा की थी। किन्तु इस बीच सोत्रियत यूनियन के राजकीय श्रीभयोजक विशिन्स्की ने एक मुकटमें में एक केंद्री पर श्रान्य वातों के साथ-साथ मेकिवेलीवाट का भी श्रीमयोग लगाया श्रीर इस प्रकार मेकिवेली की गिन्दा की। बचकैविच ने समाचार-पत्रों में विशिन्स्की का यह माध्या नहीं पढ़ा था श्रीर वह मार्क्स के निर्देश से ही सन्तुष्ट था। राजनीतिक संसार की उपेक्षा करने, पार्टी-नेताश्रों के वस्तव्यों की श्रवहेलना करने श्रीर श्रापने-श्रापको राजनीतिक रूप से उदासीन बनाए रखने का उस पर श्रीमयोग लगाया गया।

केवल सोवियत इतिहासकारों के लिए ही स्थिति इतनी विषम न थी, स्रम्य सम विद्वानों का भी यही हाल था। वे साध्य जो कल तक निर्विवाद-रूप से सत्य समभे जाते थे स्राज स्रमास्थापूर्ण स्रौर पार्टी-नीति से पथस्रष्ट समभे जाने लगे स्रौर वह व्यक्ति निरुचय ही स्रमागा था जो इन तार्किक परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर स्रागे न बढ़ पाता था। जॉन स्रॉफ स्रार्क वाला मामला मेरे लिए मँहगा पड़ा, क्योंकि इसके साथ-साथ मेरी अन्य कई ब्रुटियों ह्यार पाएं को याद किया गया, जिनमें मेरी सामाजिक उत्पत्ति भी मेरा एक पाप था। लेकिन यह सब सिर्फ शुरू- श्रात ही थी। जॉन ब्रॉफ झार्क के बाद माइडास श्राया। मैंने अपने एक भाषण में किसी वात का, शायद धन ब्रोर सुद्रा के ब्राविष्कार को सममाने के लिए माइडास की कथा का उल्लेख किया। यह पौराणिक कथा उस विपय के लिए पहुत महत्त्वपूर्ण न थी ब्रोर मैंने सिर्फ ऐसे ही उसका जिक कर दिया था; ब्रात: हो सकता है कि इस कथा के किसी पहलू पर मैंने पूरा जोर न दिया हो। शायद हो सकता है भेंने उसके ब्रापरिचित रूप का ही वर्णन किया हो।

इसके बाद स्तालिन ने अधिकारियों और पार्टी के आम सदस्यों के बीच के मतमेद को लेकर अपने एक भाषण में एिएटयस की कथा का उल्लेख किया। मेरे आलोचकों ने, जिनमें मेरे अपने सहकारी गण भी थे और जिन्हें 'नई पीड़ी का प्रतिनिधि' कहा जाता था, मुक्ते बताया कि केवल एक बुर्जु आ प्रोफेसर ही—मेरा नाम भी लिया गया—हन पोराणिक कथाओं की उपेक्षा बरेगा या उन्हें तोड़-मरोड़कर अपने छात्रों के सामने एक बुरे उदाहरण के रूप में पेश करेगा, जन कि पार्टी और सारे संसार के अम जीवियों के सबसे बुद्धिमान और खोजस्वी नेता स्तालिन ने पौराणिक कथाओं के प्रति अपना महानतम आदर प्रदर्शित किया है और यहाँ तक कि अपने निर्ण्यों के समर्थन में उनको उद्धृत भी किया है। मेरे आलोचकों की राय में मेरी गलती का यह राजनीतिक अर्थ लगाया गया कि मैंने पार्टीनेता के प्रभुत्व के प्रति अपर्याप्त आदर दिखाया है और उसके वक्तव्यों को अपना पथ प्रदर्शक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यह सब-कुछ एक मजाक नजर आता है, लेकिन यह एक ऐसा मजाक था जिसका परिणाम गम्भीर था।

माइडास वाली घटना के बाद मुक्त पर ऋधिकाधिक दोवारोपण होने लगा हालाँकि मेरे ऊपर प्रथक् और व्यक्तिगत हमले ही किए बाते थे। मैं श्राधकाधिक स्पष्टता कं साथ महसून करने लगा कि यह सब एक बड़े हमले की तंयारियाँ है श्रांर श्राखिर वह हमला १६३७ के पतमाड़ में शुरू हो ही गया जब कि सारा देश एक श्रपूर्व शुद्धोकरण से पीड़ित था। श्राखिर मेरी बारी भी श्राई। लगातार कई दिनों श्रांर रातों तक मैं जॉच-पड़ताल की प्रक्रिया का रिपकार बना रहा जो कि विश्वविद्यालय की उन सभाशों में होती थी जिनमे मेरे साथी, सहकारी श्रीर छात्रगण उपस्थित होते थे। साथ ही विभिन्न पत्र-पत्रिकाशों में भेरे निबन्धों श्रीर लेखों की तीव श्रालोचना प्रकाशित होने लगी।

यह श्रिभियोग, जैसा कि सामान्यतः ऐसे मामलों में होता है, पूर्व-प्रवृत्त, श्रितरंजित, उलभे हुए श्रीर श्रक्सर बिलकुल भूटं होते थे। मेरे ऊपर खास तौर पर बॉल्कीबाद, बुजु श्रा विचार-धारा श्रीर मार्क्षवाद-लेनिन वाद के मूल प्रन्थों की उपेबा करने का श्रिभियोग लगाया गया। में इस कार्यथाही की श्रमित्तयत को चित्रित करने के लिए कुछ उदाहर स पेश करता हूँ।

उदाहरण के लिए मेरा त्रॉस्कीवाद क्या था ? भूत-प्रेत-सम्बन्धी सिद्धान्तों के एक श्रध्ययन में मैंने कुछ विचार व्यक्त किए थे। मैंने कहा था कि देहाती लोग हमेशा पिछुड़े हुए होते हैं श्रौर शासक-वर्ग के एंतिहासिक विकास के पीछे ही रहते हैं। यह एक साधारण-सा विचार था, किन्तु मेरे श्रालोचकों ने इससे निम्नलिखित निष्कर्प निकाला। किसानों के पिछुड़ेपन के बारे में किसने कहा था ? त्रॉस्की ने ! यह विचार कि एतिहासिक विकास में इत्यक-वर्ग पिछुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष त्रॉस्कीवाद है श्रीर जो इतिहासकर इस विचार की पुष्टि करता है स्वयं त्रॉस्कीवादी है। अतः में त्रॉस्कीवादी था। रोमन साम्राज्य के कुपक विद्रोह-सम्बन्धी एक निबन्ध में मैंन दिखाया था कि उत्तरी श्रम्कीका के डोनेटिस्ट श्रान्दोलन का एक भाग—रोमनों के खिलाफ न्यूमिडियनों की लड़ाई—राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का संवर्ष था। यह सुभे खुणु श्रा राष्ट्रवादी करार करने के लिए काफी था। मैं एक ही साथ त्रॉस्कीवादी श्रौर खुणु श्रा राष्ट्रवादी वन गया जोकि एक श्रादमी

१०४

के लिए जरूरत से ज्यादा था। लेकिन मुक्त पर 'बुर्जु आ जिज्ञान के प्रभुत्व के सामने मुक्तने' का श्रिमियोग भी लगाया गया, क्योंकि मैंने पश्चिमी यूगे-पीय विद्वानों के शब्द उद्धृत किए थे श्रीर 'शास्त्रीय विरासत की उपक्षा' करने का भी—क्योंकि कई बार मैंने मार्क्स, लेनिन श्रीर स्तालिन के शब्द उद्धृत न किए थे।

दिन-प्रतिदिन श्रालोचनाएँ तीव्र होने लगीं श्रीर श्रावार्जे उटने लगीं 'कीलों से इसे गाढ़ दो !' (ईसा की तरहं—श्रु चुवाटक) या सोवियत शब्दावली में 'संगठक श्राक्ति'—बरखास्त श्रीर गिरफ्तार किए जाने की मौंग होने लगी। मेरे सिर पर भूलती हुई तलवार श्रिकिकाधिक खतरनाक बनती गईं श्रीर मेरा भविष्य श्रिकिकाधिक स्पष्ट।

१६३७ के दौरान में चेतावनी को घएटी की तरह कई घटनाएँ घटों। उस वर्ष के वसंत में विश्वविद्यालय के मेरे निकटतम निजी मित्र श्रोर साथी गिरफ्तार कर लिये गए—इतिहासकार लोमोव जो कि भूतपूर्व मेनशोविक था ख्रौर साहित्यक इतिहासकार प्यैरोव। केवल वे ही मेरे द्यन्तिम स्वतन्त्र मित्र थे।

मैं स्वभावतः अपने मित्रों के लिए तुखी था, किन्तु मैं उनके लिए केवल दुखी ही न था मुफे उनका भय भी था। ग्राखिर वे हमारी बात-चीत के दौरान में कही हुई उन बातों के बारे में कुछ कह सकते थे जो कि हमेशा ही कहर विचार-धारा के अनुरूप नहीं होती थीं। इस वार्तालाप में कुछ भी आपराधिक न था, न उनमें सोवियत सत्ता पर आक्रमण ही किया जाता था। किन्तु प्रत्येक वार्तालाप में प्रकट होने वाली छोटी-मोटो ग्रालोचनाओं और क्षोभ की श्रमिक्यक्ति और निराशाओं ने प्रत्येक सोवियत नागरिक को स्वयं को अपराधी समकते के लिए बाध्य कर रखा था।

उसी वर्ष के प्रीष्मकाल में एक उल्लेखनीय घटना घटी । युक्तेन के जन-कमिस्सार परिषद् के श्रध्यक्ष ए० ल्युबन्यैन्को ने श्रपनी पत्नी एन० कृप्यैनिक की इत्या करने के बाद स्वयं श्रात्महत्या कर ली । इस घटना का युक्तेन पर वहीं प्रभाव पड़ा जो कि किरीव की इत्या का समस्त सोवियत युनियन पर पड़ा था। १६३४ में युकेन के एक अन्य जन-किमस्सार की अत्महत्या का सबक हम सब पहले ही सीख चुके थे। इसके बाद विभिन्न चुद्धिचीबी चेत्रों के तथाकथित चुर्जु आ राष्ट्रवादियों की सामूहिक गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। बहुत से लोगों को उस राजनीतिक प्रदर्शन की कीमत अपनी जान या आजादी से देनी पड़ी। लयुबच्यैन्कों के मामले से ऐसे ही परिणाम की आशा थी किन्तु इस बार इसका परिमाण बहुत बड़ा होने वाला था।

ल्युवच्यैनको युग्म की मृत्यु का मेरे जपर प्रभाव पड़ना पूरी तरह सम्भव था। कुछ भी हो सुके युक्ते नियन बुजुं आ राष्ट्रवादी जरूर बताया जाता। यह सत्य है कि युक्ते नियन राष्ट्रवाद से मेरा कभी कोई वास्ता न रहा था और न सुक्ते उसके प्रति सहासुक्ति ही थी, लेकिन मेरा नाम युक्ते नियन था और मेरे परिचित जनों में युक्ते नियन राष्ट्रवाद से सहासुभ्ति रखने वाले कई लोग थे।

मेरी स्थिति इसिलए और विषम वन गई थी क्योंकि ल्युवच्यैन्को की पत्नी मेरे साथ धिरविवद्यालय में अध्यक्षा भी थी। इसका मतलव यह था कि एन० के० वी० डी० वाले विश्वविद्यालय में उसके साथ काम करने वालों में उसके पति के साथ सहानुमृति रखने वाले और सहयोग देने वालों की तलाश करेंगे। इससे नया फर्क पड़ता था कि मैंने अपने सारे जीवन में उस स्त्री से केवल एक-दो बार ही थोड़े से शब्द आदान-प्रदान किए थे? इससे भी क्या फर्क पड़ता था कि इस उच्च स्त्री-अधिकारिणी द्वारा दी जाने वाली दावतों आदि में सुमे कभी भी आमिन्तित नहीं किया गया था ? मेरे साथियों की गिरफ्तारी और ल्युवच्यैन्को की आत्महत्या ने सुमको अपनी स्थिति के बारे में गम्भीरता के साथ सोचने के लिए बाध्य किया। जांच-पड़ताल ने तो स्थिति की गम्भीरता के बारे में शक की गुंचाइश नहीं रखी थी।

श्रीर इससे भी बढ़कर एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी जो कि सोवि-यत जीवन की एक खास बात थी। मेरो जान-पहचान के वे लोग जो कि मेरी तरह ही मेरे भविष्य को श्रन्छी तरह जान गए थे, मुक्ते जान-बूक- कर दूर रहने लगे। जब हम रास्ते में मिलते तो वे मुक्ते न पहचानते या जल्दी से मड़क पार कर लेते थे। कई लोग बड़ी वेशरमी के साथ यह करते श्रीर कई लोग छिपी हुई शरम के साथ, जोकि मुश्किल से छिप पाती थी।

श्राखिर मेग वक्त श्रा ही गया। १८ मार्च १६३८ को मैं गिरफ्तार किया गया श्रीर मेरे घर की जल्डी से तलाशी लेने के बाद मुक्ते एन० के० बी० डी० की जेल में ले जाया गया।

मैं समक्ता खुका हूँ कि मेरी गिरफ्तारी मेरे लिए कोई श्राश्चर्य की बात न थी। मुक्ते एक वर्ष तक इसके लिए तैयार किया गया था; दरश्चसल मुक्ते श्रपने गिरफ्तार होने की वहुत पहले ही उम्मेद थी लेकिन पिछले एक वर्ष से मैं किसी भी समय गिरफ्तार होने के लिए तैयार बैटा था। लेकिन गिरफ्तारी का यह निरन्तर भय क्यों ! क्या यह इसकी श्रानिवार्यता की जानकारी थी ! सोवियत धूनियन के प्रति में श्रपना कीनसा श्रपराध महस्रस करता था !

श्रन्तिम प्रश्न का मैं पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर दे सकता था कि मैंने कोई भी श्रपराध नहीं किया था। गुभे पूर्ण विश्वास था कि मैंने ऐसा कोई भी श्रपराध नहीं किया था। जिसके लिए मेरी गिरफ्तारी को न्यायोचित उहराया जा सके। यह सत्य है कि मेरे पिता एक कहर पादरी थे, लेकिन स्तालिन कह चुका था कि ''वेटा श्रपने बाप के लिए जिम्मेबार नहीं है।'' मैं श्रपने भित्रों श्रीर परिचितों के साथ हमेशा सोच समभकर वार्ते किया करता या हालाँ कि मैं मानता हूँ कि कई बार मैंने सोवियत जीवन के कई पहलुश्रों श्रीर कई घटनाश्रां पर श्रालोचनात्मक टिप्पियाँ की थीं। मैं श्रपने सार्वजनिक रूप में सदा ही सम्पूर्णतः राज्यमक्त था श्रीर मैं बोल- रोवियन का कभी भी कहर श्रीर श्रटल विरोधी न था। मैं न सोवियत सिकय- वार्दी था श्रीर न गैर-पार्टी बोलशेविक। मैं एक राज्यमक्त सोवियत नाग-रिक था। क्या यह काफी न था !

सुम्त पर 'बुजु श्रा प्रवृत्तियों' या 'श्रादर्शवाद' श्रोर 'मार्क्सवाद के विरोध' का श्रमियोग लगाया गया। किन्त जैसा कि मेरे श्रालोचकगण भली- भाँति जानते हैं यह ऋतिशयोक्तियाँ थीं । मावर्सवाट की ऋनिवार्य कटरता अभे बरी और फूटी लगती थी ! मैं अपने-आपको कहर मार्क्सवाटी कहने का टावा नहीं कर सकता था. क्योंकि पार्टी-नीति के निरन्तर परिवर्तनों ने वैज्ञानिक रूप से ब्राधारित विश्वासों के साथ लगातार कट्टरता का रुख बनाए रखना त्रसम्भव बना दिया था। लेकिन मैं ऋपने ऐतिहासिक कार्य में सरकारी हिटायतों की हट में ही रहने की हमेशा कोशिश करता था: 'शास्त्रीय विरासत' का पूरा उपयोग करता श्रौर सोवियत नीति की इच्छाश्रौं के अनुसार चलता था। इस काम में किसी हट तक मैं सफल भी हो पाया था क्योंकि मुम्मसे काफी तकाजा करने वाले मेरे श्रोतागण मुम्मसे सन्तुप्र थे, श्रीर मेरी जाँच होने तक मक्ते एक राज्यमक्त सोवियत विद्वान समक्ता जाता था। इतना सब होते हुए भी मैं श्रपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार था। क्यों ? क्योंकि ग्रान्य सब सोवियतः नागरिकों की तरह सुक्तमें भी ग्रपराध की तथा न समभ में स्त्राने वाले एक पाप की भावना बनी रहती थी श्रौर श्रपनी सीमा को उल्लंघन करने की एक श्रस्पप्र श्रीर खबोध्य भावना के साथ ही अनिवार्यतः टराइ पाने को एक अटल आशंका भी मौजाद रहती थी। इस प्रकार हममें से हर एक व्यक्ति का छानवीन, जाँच-पड़ताल, श्रालोचना श्रौर श्रात्म-विवेचना द्वारा एक श्रलग रूप वन गया था। उन परिचितों, साथियों शौर मित्रों की गिरफ़्तारियों ने जो कि अपने-आपको हमारे जितना ही दोपी या निटांप महसस करते थे. इस मानसिक दशा को श्रीर श्राधिक उग्र बना टिया।

जब नियमानुसार सामान्य कार्यवाहियों के बाद मुक्ते एक अकेली कोठरी में रख दिया गया तो मुक्ते एक राहत-सी मिली—एक सोवियतं विद्वान के यथाकम जीवन के सख्त दिनों के बाद मिलने वाली राहत । भाषण, सम्मेलन, समाओं और अपने निरन्तर कार्य के बीक से मेरे दिन लवालव मरें रहते थे। कई बार मुक्ते दिन में पन्द्रह-सोलह घण्टे काम करना पड़ता था जिसमें अपने घर में किया हुआ काम शामिल न होता। इसके अलावा राजनीतिक जिन्ताएँ सदा बनी रहती थीं। प्रत्येक व्याख्यान के बाद प्रत्येक

विद्वान् को यही चिन्ता रहती थी कि कहीं उसने मार्क्सवाट् या पार्टी-नीति का उल्लंबन तो नहीं कर दिया और अगर किया है तो उसकी भूल को 'जान-बूभकर या गलती से' की गई समभा जायगा ? अन्त में अनिवार्यतः गिरफ्तार होने की निरन्तर आशंका तो बनी ही रहती थी। जीवन बड़ा कठिन था। प्रत्येक सोवियत नागरिक, कम-से-कम प्रत्येक 'जिम्मेवार अमजीवी', इसी दशा में रहता था और उसका पद जितना ऊँचा और उसकी जिम्मेवारियाँ जितनी ज्यादा होती उतना ही ज्यादा उसका बोम बढ़ जाता था।

मैं अपनी कोटरी के एकाकीपन में अपनी स्थिति ख्रोर अपनी गिरफ्तारी के हो सकने वाले कारणों पर विन्तार कर पाया। मैं मुख्यतः इस व्यथित पश्न से चिन्तित था कि मुक्ते क्या दण्ड दिया जायगा, क्या श्रिभयोग लगाया जायगा और अपनी सफाई में सुभे क्या कहना होगा ? मैंने सोचा कि यह स्पष्ट था कि गुम्म पर उन बातों का ही श्रिभियोग लगाया जायगा जिनके लिए जाँच-पड़ताल के दौरान में मेरी श्रालोचना की गई थी, लेकिन ग्रन्तर केवल इतना ही होगा कि मेरी 'ऋटियों' को ग्रव मेरा 'ग्रपराध' बताया जायगा। इस प्रश्न का उत्तर कि मैंने जान-ब्रुक्तकर या गलती से यह काम किए थे इस बार दूसरी तरह दिया जायगा और यह उत्तर निश्चय ही मेरे पक्ष में न होगा। मेरे खिलाफ की गई पहले की शिकायतों को श्रव 'सोवि-यत-विरोधी प्रोपेगेएडा' श्रीर 'सैद्धान्तिक क्रान्ति-विरोध' करार कर टएड-संहिता की भाषा में रूपान्तरित कर दिया जायगा। इसके लिए तीन वर्ष की कैद से लेकर 'सर्वोच्च-दगड़' तक दिया जा सकता है। यह बहुत बड़ा फर्क था. लेकिन क्यों मैं यह समभूँ कि मुक्ते बटतर सजा ही दी जायगी ? क्या मेरा ऋपराध वास्तव में इतना भीषण था १ जॉन ऋॉफ ब्यार्क १ माइ-डाल १ क्या मुभी ज्यालियन्स की कुमारी के लिए एक ग्रपशब्द कहने पर अपनी जिन्दगी देकर कीमत अदा करनी होगी ? . ऑस्टकीवाद ? राष्ट्रवाद ? मेरे जर्म का क्या सबूत था ? एक भाषण के बाद अपने दो साथियों से मेरी बातचीत ही क्या काफी सबत था? लेकिन जो-कछ मैंने कहा था वह

किसने सुना ? क्या दो-तीन साथियों को ख्रापनी निजी बात बीत में अपनी मरजी के मुताबिक कुछ भी कहने का हक नहीं है ? श्रीर ख्रगर मान भी लिया जाय कि उस वार्तालाप में व्यक्त मेरे राजनीतिक विचारों के बारे में एन० के० बी० डी० को मालूम भी हो गया हो तो क्या होगा ? क्या मुक्ते मुजरिम करार करके सजा देने के लिए वह काफी होगा ? दण्ड-संहिता में प्रचार को ख्रपराध माना गया है, व्यक्तिगत वार्तालाप को नहीं । इस सब सोच-विचार से मैं इम नतीजे पर पहुँचा कि मुक्ते तीन साल से ज्यादा सजा न दी जायगी । यह निश्चय ही एक अप्रिय भविष्य था । लेकिन ब्राखिर सोवियत युनियन से ऐसे कितने लोग थे जो कभी जेल न गये हों ? बच्चों को जिस तरह कभी-न-कभी खसरा निकलता ही है उसी तरह कभी-न-कभी कैंद होना ख्रनिवार्य था । कहावत है कि सोवियत नागरिक तीन समूहों में व्येट हैं : वे जो कि जेल में हैं, वे जो कि जेल हो छाए हैं छौर वे जो कि ख्रमी तक जेल नहीं गये हैं । मैं एक समृह से केंत्रल दूसरे समृह में ही तो स्थानान्तरित कर दिया गया था।

एक दूसरी कोटरी में मुक्ते भेजे जाने से मेरे चिन्तन में बाधा पड़ी। यह कोटरी भी 'श्रकेली' थी लेकिन फिर भी इसमें पाँच या छः कैंदी थे। यह मेरे प्रथम बन्दी-मित्र थे ग्रौर साथ ही कारावास के सिद्धान्त ग्रौर ग्रभ्यास के मेरे शिक्षक भी थे जो कि मेरे लिए एक बिलकुल नई विद्या थी। मेरे लिए कारावास का वह विद्यालय साथ ही एक ऐसा विद्यालय भी था जहाँ कि मैंने योलशेबिकम की असलियत या कम-से-कम जनता को डराने-धमकाने ग्रौर उस पर ग्रसर डालने की बोलशेबिक पद्धति को जाना।

मैंने अपने हरेक परिचित बन्दी से बहुत-कुछ सीखा। चूँ कि मैं एन के वी बी की नजरों में एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अपराधी था अतः सुक्ते समान महत्त्वपूर्ण लोगों के साथ रखा गया और दरअसल वे बड़े दिलचस्प लोग निकले। उनमें से हरेक बोलशेविक्म की पुस्तक का मेरे सामने खुला हुआ एक नया पृष्ठ था जिसे मैंने बड़े गौर के साथ पढ़ा।

मेरी कोठरी के साथियों ने जी-कुछ मुभे बताया उससे मेरा विश्वास हो

गया कि मेरा मामला जितना मैंने समक्ष रखा था उससे कहीं ज्यादा गम्भीर था। सुक्ते पृछ्ठताछ के तरीकों के बारे में—जैसे कि 'समक्ताना दुक्ताना', कुरली के पाये को काम में लाना, सोने न देना, ग्रौर दूसरों को पकड़वाना श्रादि के बारे में—जानकारी न थी। मैंने श्रपने-श्रापको श्रपराधी करार करने वाली मनगढ़ंत कहानियों को दिखावे के मुकदमों का ही श्रंग समक रखा था। सुक्ते मालूम न था कि मुक्तसे भी यही श्राशा की जायगी।

जाँच करने वाले मजिस्ट्रेट के सामने मुक्ते कौनसी कहानी गढ़ने के लिए वाध्य किया जायगा कि मैं अपने मामले के असली तथ्यों के अनुरूप इस कहानी को कैसे बना पाऊँगा और कि भरती करने वाले सवाल का क्या जवाब देना होगा। यह याद रखना चाहिए कि अपने-श्रापको निर्देष या निरपराधी साबित करने का खयाल ही मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। हरेक सोवियत नागरिक के दिमाग में यह हथीड़े की चोट से विटा दिया गया था कि अपने अपराध को अस्वीकार करना एन० के० वी० डी० की अच्चुएएता पर सन्देह प्रकट करना है जिसके फलस्वरूप मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। एन० के० वी० डी० वाले जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अगर कोई गिरफ्तार किया गया है तो जरूर ही कोई राजनीतिक बुनियाद होगी जिस पर कोई सन्देह नहीं कर सकता।

मेरे बाहरी गुण मुक्ते सैद्धान्तिक विध्वंस अथवा क्रांति-विरोधी प्रचार का अभियुक्त बनाने के लिए उपयुक्त थे। इस प्रचार का अभियोग मेरी उन 'प्रावैधिक त्रुटियों' के साथ ठीक बैटता था जिनके वारे में में अपनी जाँच-पड़ताल के दौरान में बहुत-कुल सुन खुका था। लेकिन स्थिति कहीं ज्यादा गम्भीर निकली।

मेरी जाँच करने वाले प्रथम मिकस्ट्रेट शापिरों ने, जो कि एन० के० वी० डी० के तृतीय विभाग का प्रधान था, (यही जासूसों को पकड़ने वाला विभाग था जो सबसे ज्यादा सख्ती से काम लेता था) हमेशा पूछे जाने वाले इस प्रश्न से मेरा श्रामिवादन किया कि क्या में अपने-आपको कांति-विरोधी कार्यवाहियों के लिए अपराधी समस्ता हूँ। मैंने धुमा-फिराकर उत्तर देने की कोशिश की। मैंने कहा कि यदि मेरी मावेधिक बुटियों को अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप में व्यक्त किये हुए मेरे कुछ, विचारों को क्रांति-विरोधी कार्यवाही समक्ता गया है तो मुक्ते अपने-आपको अपराधी स्वीकार करना पड़ेगा। धुमा-फिराकर उत्तर देने की मेरी इस कोशिश का जवाब शापिरों ने अपमान और धमकियों से दिया।

मेरे साथ बहुत दिनों तक चलने वाली पृछ्याछ का तरीका काम में लाया गया, साथ ही मुभे लगातार खड़ा रखा गया या ऋमविधाजन स्थिति में बिटाया गया ख़ौर कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया। पचास दिन तक लगातार प्रायः विना रुके हुए ही दिन-गत पुछताछ चलती रही। सुके दिन में दो तीन घएटे से ज्यादा सोने न दिया जाता था श्रीर वह भी बैटकर सोना पडता था। कई दिन ऐसं भी होते थे ख्रीर उनकी संख्या कम न थी जब कि सभी जिलकल मोने न दिया गया । खडे-खडे ऋौर बेंटे!वैटे मेरे पैर सूज गए थे और नींट वी कमी ने मेरे शरीर को पूर्णतः अशक्त बना दिया था। सोचने-समभने की मेरी शक्ति जाती रही थी। मुक्ते मारा-पीटा न गया था लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर मुक्ते मारा भी जाता तो नीट की कमी से मेरी जो हालत बन चुकी थी उम पर ग्रौर ज्यादा कुछ ग्रामर न होता । मेरी पूछताछ के दौरान में तेरह मजिस्ट्रेंट बदले गए ग्रौर मुक्ते बाद में भालम हुआ कि इनमें से आधे गिरफ्तार किये गए और उन्हें भी अपने द्वारा गिरफ्तार किये गए लोगों जैसी ही सुमीवतें भोगनी पड़ीं । मेरी टीर्घ-कालीन पूछताछ में करीव हरेक श्राठ घरटे बाद मजिस्ट्रेट बटल दिए जाते थे।

हरेक मजिस्ट्रेट मेरा मामला फिर से ग्रुक्त करता। जितनी पूछताछ हो चुकी थी उसका नतीजा जानने में उसे रती-भर दिलचस्पी न होती। हरेक नया मजिस्ट्रेट अपने पूर्वाधिकारी से ज्यादा सख्त होता और ज्यादा बड़ी माँगें पेश करता था। नतीजा यह हुआ कि मेरा मामला पहाड़ की तरह बढ़ता गया। मेरा 'सैद्धान्तिक विध्वंस' और 'कांति-विशेधी प्रचार' तथा 'सैद्धान्तिक मोर्चे पर मेरी पथन्नप्रता' अब मेरे प्रशनकर्ताओं को स्वीकार न

थी। यह चाल सफल न हो पाई। मुक्त पर सोवियत सता के विरुद्ध सशस्त्र-विद्रोह की तैयारियों में भाग लेने और पार्टी-नेताओं के विरुद्ध आतंकवाटी कार्यों की तैयारी करने का अभियोग लगाया गया। कहा गया कि युकेन केन्द्रीय समिति का प्रथम सेकेटरी कॉसियर मेरे द्वारा आयोजित हत्या-पड्यन्त्र का शिकार होने वाला था।

पूछताछ के टौरान में मुक्ते मालूम हुन्ना कि इस भयंकर ग्रामियोग का कारण यह था कि मैं कई वर्षों तक विज्ञान श्रकादमी की एक संस्था में काम कर चका था श्रौर इस संस्थाका प्रधान प्रसिद्ध विद्वान श्रौर राजनेता. मिखाइल गरसॉन्स्की था। प्रोफेसर गरसॉन्स्की द्वारा विदेश से लौटकर युकेन में किये गए वैज्ञानिक कार्य को एन० के० वी० डी० ने छिपी हुई सोवियत विरोधी कार्यवाही बताया था, श्रोर इसका कारण स्वयं एन० के० वी० डी० वाले ही जानते थे। फलतः प्रोफेसर गरसॉब्स्की के कार्य से किमी भी प्रकार सम्बोन्धित रहने वाला व्यक्ति एन० के० वी० डी० की नजरों में एक सोवियत-विरोधी राजनीतिक संगठन का सदस्य था। एन० के० बी० डी० की सम्म के अनुमार प्रोफेसर गरसॉब्स्की ने इस संगटन के सब कार्यकर्ताओं की खुट भरती किया था। उस प्रोफेसर ग्रीर उसके राजनीतिक संगठन की इस परियों-जैसी कहानी में एन० के० वी० डी० ने सुक्ते भी एक पार्ट दिया। मेरी पूछताछ के दौरान में श्रौर वाद में एक श्रन्य दिखावे के मुकदमे में स्वर्गीय प्रोफेसर गरसॉक्स्की और लयुवच्यैन्को के प्रेतों और जीवित पात्रों के रूप में उनके उत्तराधिकारियों तथा शिष्यों के साथ मुम्मसे श्रपना पार्ट श्रदा करने की माँग की गई।

जेल की कोठरी में प्राप्त शिक्षा ने बहुत-कुछ ऐसे ही काम के लिए मुफे तैयार कर रखा था, लेकिन फिर भी मैंने विरोध करना चाहा क्योंकि मुफ से श्रपने श्रलावा श्रन्य लोगों पर भी श्रिभयोग लगाने की माँग की गई थी। प्रोफेसर गरसॉब्स्की को तो मैं तुकसान पहुँचा ही नहीं सकता था लेकिन उनकी पत्नी, पुत्री, भाई श्रीर परिवार के श्रन्य लोग तो थे ही। इसके श्रलावा उनके पुराने कार्यकर्ता भी थे जो कि मेरी तरह ही उनके क्रांति विरोधी संगठन में सदस्यता पाने के लिए उम्मेदवार बताये गए थे।

प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ उसी जगह काम करना ऋभियोग का बाहरी ऋाधार नहीं होता था। सिर्फ मामूली जान-पहचान या खाने-पीने व ताश के खेल पर जरा-सी मुलाकात ही काफी होती थी। ऋतः प्रत्येक सोवियत नागरिक को यह याद रखना पड़ता था कि किसी भी समय उस पर कान्ति-विरोधी कार्यवाहियों में भाग लेने का ऋभियोग लगाया जा सकता है और खाम तौर पर जब कि उसके ऋन्य बाहरी ग्रेस उसके पक्ष में न हों जैसे कि उसकी सामाजिक उत्पत्ति।

श्रन्त में मेरे द्वाग किए जाने वाला विरोध भी समाप्त हो गया— सिर्फ पन्नास दिन की पूछताछ श्रीर नींद की कमी के कारण ही नहीं विलक्ष प्रोफेसर गरसॉब्स्की की पत्नी श्रीर वेटी तथा मेरे नाथ काम करने वाली श्रीमती एन० एम० श्राक्तींद्यन का मुकावला होने पर । मेर सामने श्रीमती गरसॉब्स्की को लाए जाने पर उन्होंने चताया कि मैंने एक उस सोवियत-विरोधी संगठन में उनके श्रीर उनके पति के साथ भाग लिया था जिसका लच्य सोवियत सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र-विद्वोह की तैयारी करना था। पूछ्र-ताछ के दौरान में मुक्ते मृत प्रोफेसर के हाथ के लिखे हुए वयान दिलाये गए जिनमें घोपणा की गई थी कि उनका वैज्ञानिक कार्य वास्तव में छिपा हुआ क्रान्ति-विरोधी कार्य था श्रीर उनके सहकारियों ने उनकी इन योजनाश्रों में माग लिया था। मैं जानता था कि वह श्रपनी मृत्यु से छुछ पहले एन० के० बी० डी० द्वारा गिरफ्तार किये गए थे श्रीर उन्होंने इस प्रकार का श्रपना श्रपराध स्वीकार किया था, श्रतः मुक्ते विशेष श्राश्चर्य नहीं हुआ।

प्रोफेसर श्राकीदियन श्रीर भी श्रागे बढ़ चुकी थीं। उन्होंने कहा कि युक्ते नियन प्रेसिडेयट की पत्नी श्रीमती ल्युवच्येन्को ने उन्हें ग्रुप्त रूप से बताया था कि मैं उस 'सोवियत-विरोधी ग्रुप्त संगठन' का बहुत दिनों से सदस्य था जिराके नेता प्रोफेसर गरसॉब्स्की श्रीर ल्युवच्येन्को दोनों थे।

नि:सन्देह यह सब कोरी कल्पना थी और मैं पूछताछ के उन तरीकों

को खूब ग्रन्छी तरह जान गया था जिनके द्वारा इस तरह के बयान जवर-दस्ती हासिल किए जाते थे। लेकिंग में यह भी समक्त गया था कि ग्रम ग्राधिक विरोध करना व्यर्थ होगा क्योंकि सुक्ते ग्राभिशस्त करने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद था। मैंने ग्रापने-ग्रापको ग्रापने भाग्य पर छोड़कर स्वीकार किया कि मैंने सशस्त्र विद्रोह श्रीर श्रातंकवादी कार्यों की तैयारियों मैं भाग लिया था।

श्रव मैं समक गया था कि दिखावे के मुकदमों में फॅसे हुए लोग इतनी जल्दी हरेक श्रमियोग को क्यों स्वीकार कर लेते थे, श्रीर श्रव मुक्ते पुराने जमाने की जादूगरिनयों के पकड़े जाने से इन मुकदमों की तुलना रोचक प्रतीत न होती थी। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी मनुष्य कैसा भी श्रपराध स्वीकार कर लेगा।

भरती किए जाने या करने वाले सवाल से मैं अपने-आपकों होशियारी के साथ बचा पाया था। मैंने अपने पिरचितों में केवल उन्हीं लोगों पर होपारोपण किया जो कि मर चुके थे जैसे कि ल्युवच्यैन्को और गरसॉब्स्की— और यह नाम मेरे अभियोग के चित्र में टीक बेट भी गए—या उन लोगों पर किया जो कि मुक्तसे पहले पूछताछ की प्रक्रिया से गुजर चुके थे। मुक्ते विश्वास था कि मैं इन लोगों को नुकतान नहीं पहुँचा सकता, वयोंकि इन लोगों के लिए निर्धारित टएड इन्हें पहले ही मिल चुका था। मैंने उन जीवित और स्वतन्त्र व्यक्तियों, जैसे कि प्रोफेसर गरसॉब्स्की के माई, प्रोफेसर तिरासाँच, अकादमी के एक सदस्य आदि, का नाम तभी लिया जब कि मेरे सामने और कोई चारा न था और तब भी मैंने केवल उन घटनाओं का ही उल्लेख किया जो कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुकी थीं या जाँच-पड़ताल और आलोचना व आत्म-विवेचना की प्रक्रिया में सार्वजनिक रूप से प्रकट हो चुकी थीं।

मुक्ते 'तोड़' लिया गया—यह शब्द उन कैदियों के लिए प्रयोग किया जाता था जो कि ऋपने काल्पनिक ऋपराधों को स्वीकार कर चुके थे। ऋष प्रत्यक्षतः ऋधिक नरम तरीके काम में लाए जाने लगे। मेरी लम्बी पृछ्ताछ के आखिरी दिनों में मुभे हर रोज कुछ घएटों के लिए विस्तरे में सोने की इजाजत भी दी जाने लगी और कुछ ऐसा भी हुआ कि मुभे नजर आने लगा कि मेरा मामला अन एक कम गर्म्भार कम में प्रवेश कर रहा है। कुछ महीनों बाद मेरे मजिन्देट ने बिलकुल अचानक मुभने कहा कि में अपने 'आपराधिक कार्यों' के वक्तव्यों गे 'आतंक' सम्बन्धी अपनी कार्यवाहियों का उल्लेख न करूँ। मैंने खुशी के साथ ऐसा ही किया, खाम तौर पर, क्योंकि आतंकवादी कार्यवाही या उसमें भाग लेगा विद्रोह की तैयारी से कहीं बड़ा अपराध है।

मेरा खयाल था कि स्रातंक-सम्पन्धी निर्देश इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि मेरे बाहरी गुणां द्यार मेरी कहानी के साथ वह मेल नहीं खाता था। मुक्ते बाद में पता चला कि उन सब मामलों से यह बात निकाल ली गई थी जिनमें कीसियर की स्रातंकवादी स्नाकमण का शिकार बनाने की बात कही गई थी।

जेल की कोठिरियों में बन्द हम कैटी एक साथ इस नतीजे पर पहुँचे कि कोसियर भी गिरफ्तार हुआ होगा आँर आखिर यही बात मच निकली। दीवारों पर टँगी उसकी तस्वीरें गायब हो गईं। कोसियर युक्तेन पार्टी-समिति का प्रथम सेकेटरी और कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पोलितक्यूरों का सदस्य था। देश के एक सर्वोच्च अधिकारी से अब वह जनता के शत्रु में स्पान्तरित किया जा रहा था और ऐसी स्थिति में उनको मार डालने का अभियोग अजीव ही था। एन० के० वी० डी० के लिए यह मामला कुछ पेनीटा था लेकिन उसे मुलम्कान में उन्हें कोई खास मुश्किल न उटानी पड़ी। बोसियर के नाम से सम्बन्धित आतंकवादी कार्यवाहियों के अभियोग ही छोड़ दिये गए या कोसियर की जगह अन्य लोगों के नाम दे दिये गए जो कि एन० के० वी० डी० के अनुमार आतंकवादी कार्यवाहियों के शिकार बनने वाले थे या अभियुक्तों के लिए सिर्फ यही कहा गया कि उन्होंने पार्टी और सरकारी नेताओं के विषद्ध पह्यन्त रचा था।

मेरे कागजातों में से 'त्रातंक' हटा देने से जो राहत मुक्ते मिली थी

वह अनुचित थी, क्योंकि उसकी जगह 'जासूसगिरी' का श्रिभियोग लगा दिया गया।

येम्भोव-काल में श्रिविकांश विन्द्यों पर जास्सिगिरी का श्रिमियोग लगाया गया था। जर्मन, जापानी, पोलिश, रूमानियन श्रोर श्रन्य 'जास्सों' की एक साथ वाढ़ श्रा गई थी। मुक्ते स्वयं यह बात श्रजीन मालूम हुई थी कि मेरे श्रिमियोग में 'विद्रोह' श्रोर 'श्रातंक' शामिल किया गया था न कि 'जास्निगिरी'। मेरा स्वयाल था कि श्रावश्यक वाहरी गुणों के श्रभाव में ऐसा किया गया है, लेकिन यह गुण भी हुँ इ निकाले गए श्रोर वह भी बहुत टोस थे।

कुळ वर्षों से में किएव-स्थित यूके नियन विज्ञान अकादमी की बाइ-जेएटोलोजिकल समिति का श्रध्यक्ष था। चूँ कि उस समय—बाद में नई!— बोलशेविकों द्वारा 'वाइजेएटोलोजी' श्रोर 'बाइजेएटोलोजिकल' शब्द प्रति-क्रियावादी समफे जाते थे अतः उनके स्थान पर 'निकट पूर्व' शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। टर्की, फारस श्रोर श्रम्य निकट-पूर्वीय देशों के इतिहासां को सम्मिलित करके बाइजेएटाइन इतिहास का छिपे रूप में श्रध्ययन करना सम्भव था।

किन्तु शब्दों में बहुत शक्ति होती है। 'निकट पूर्व' शब्दों ने उनमें श्रीर मेरे बीच एक सम्बन्ध स्थापित कर दिया। सोवियत यूनियन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक पूर्वी देश जापान था। अतः जापान के साथ मेरा सम्पर्क होना निश्चित था। यह एक मजाक नजर आता है लेकिन यह एक गम्भीर सत्य था। बाइजेस्टाइन इतिहास में मेरी पेशेवर दिलचस्पी ने सुफ्ते जापान के सम्पर्क में ला दिया था जो कि राज्य के लिए खतरनाक था। जाँच करने वाले मजिस्ट्रेट ने, जिसकी इतिहास और भूगोल में कोई दिलचस्पी न थी, निकट और सुदूर पूर्व, प्राचीन, मध्यकालीन और अर्घाचीन में कोई अन्तर न समका। उसे केवल एक बाहरी आधार की जरूरत थी और वह उसे मिल गया।

श्रतः बाइजेएटाइम में मेरी दिलचस्पी जापान की श्रोर से जासूसगिरी

करने के मेरे श्रामयोग की शृङ्खला में पहली कड़ी थी। जल्टी ही दूसरी कड़ी भी ढूँ व निकाली गई। श्रपने 'सामाजिक कार्य' के टौरान में मैंने लाल सेना के उच्च श्रिषकारियों को प्राचीन युद्ध-कला के नारे में भापण दिए थे श्रीर सिकन्टर, हैनिवाल तथा सीजर के नारे में उन्हें बताया था। इस प्रकार में लाल सेना से 'नाहरी' रूप में सम्बन्धित था श्रीर श्रगर चाहता तो जास्मिगरी करने का सुभे श्रवसर प्राप्त था। श्रतः मेरे खिलाफ दो नातें स्थापित कर ली गई। मैं जापान की श्रोर से जान्स्सिगरी कर रहा था श्रीर लाल सेना के श्रफसरों को भापण देने का श्रवसर पाकर यह कर पा रहा था। श्रपनी कान्ति-विरोधी प्रवृत्ति के कारण मेरा उद्देश्य सोवियत-सना को श्रिषक-से-श्रिषक क्षति पहुँचाना था। श्रव केवल यही प्रमाण चाहिए था कि किसी विदेशी ग्रसचर-विभाग के प्रतिनिधियों से मेरा सम्पर्क था। यह प्रमाण मी हूँ इ निकाला गया।

पृथी देशों के इतिहास के प्रिम्द विद्वान् श्रीर हिटाइट इतिहास के विशेष चिकास चेकोस्लोवा किया-निवासी प्रोफेसर प्रॉसनी १६३७ में किएव पधारे थे श्रीर उनके सम्मान में सांस्कृतिक सम्मन्ध स्थापित करने वाली संस्था ने एक विशेष स्थापत-समाराह श्रायोजित किया था। में भी श्रामन्त्रित लोगों में था। सुके इस प्रतिष्ठित विदेशी से पाँच-छः मिनट के लिए बात करने का श्रयसर भी मिला था, जो कि किसी विदेशी ग्रसन्पर-विभाग में भरती किए जाने के लिए कुछ कम समय नजर श्राता था। प्रसंगवश यह बताया जा सकता है कि इस स्वागत-समारोह के बाद ही उस सांस्कृतिक संस्था के श्रध्यक्ष वेलिचको को जाससीगरी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। में उसके अराधिकारी श्रीर भूतपूर्व सोवियत क्टनेता स्मिराँव से एन० के० वी० डी० की जेल की कोटरी में मिला था। इस सांस्कृतिक संस्था की श्रध्यक्षता एक बहुत खतरनाक काम था।

अन्त में यह भी हूँ इ निकाला गया कि मुक्ते किसने भरती किया था। वैज्ञानिक भाषण-ममिति का अध्यक्ष मिखाइलॉव, जो कि लाल सेना में दिए जाने वाले भाषणों का प्रयन्ध करता था, निकट-पूर्वीय इतिहास-अध्य- यन-सिमिति का सदस्य भी था श्रीर मेरा एक व्यक्तिगत मित्र भी । १६३७ के श्रीष्म में वह सुदूरपूर्व के सैनिक एककों के लिए भाषणों की व्यवस्था करने वहाँ गया था। किन्तु एन० के० बी० डी० की दृष्टि में वहाँ जाने का उसका वास्तविक ध्येय जापानी गुप्तचर-विभाग से सम्बन्ध स्थापित करना या पुराने सम्बन्धों को कायम बनाए रखना था। उसे श्रपने इस उत्साह का इनाम गिरफ्तारी से दिया गया।

विभिन्न व्याख्यायकों ने अपने व्याख्यानों के दौरां की रिपोर्ट मिखाइ-लॉव को दी थी क्योंकि वह इस समिति का अध्यत् था श्रीर कहा जाता है कि उसने इस सामग्री का जास्सिगिरी के काम में उपयोग किया; पूछताछ, के दौरान में काफी दवाव पड़ने पर उसने यह अपराध स्वीकार भी किया था। चूँ कि वह मुफ्ते व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानता था अतः कहा गया कि उसने अपनी जासूमगिरी की कार्यवाहियों में मेरा विशोप उपयोग किया था।

मिखाइलॉव को अपने अभियोग की सामग्री की तैयारी व पूर्ति में अॉद्येसा के प्रोफेसर मॉकरॉव नामक एक व्यक्ति से सहायता मिली थी। मॉकरॉव में इतनी पर्यात कल्पना-शिक थी कि आंद्येसा में जापानी राजदूत से अपनी एक बार की मुलाकात से वह अपने विरुद्ध एक विश्वासजनक अभियोग रच पाया था और इस अभियोग के चिन्न में उसने अपने-आपको, मिखाइलॉव को और मुसे तथा पूर्वी देशों के प्रसिद्ध यूके नियन विद्वान प्रोफेसर ए० किम्सकी व यूके नियन विज्ञान श्रकादमी के अध्यक्ष बॉगोमोल्येस्स को भी उपयुक्त पार्ट सींपे थे।

एन० के० वी० डी० ने सब तरह की जरूरतों का सामना करने के लिए समस्त प्रमुख व्यक्तियों के विरुद्ध श्रमियोगजनक सामग्री इकडी कर रखी थी। मॉकरॉव-जैसे कैदी किसी भी व्यक्ति पर किसी भी समय दोपारोपण करने के लिए तैयार रहते थे चाहे उन्होंने उन व्यक्तियों को कभी देखा भी न हो। इस प्रकार एकत्रित किये हुए 'प्रमाण' उन लोगों के कागजातों में दरज कर दिए जाते। इतना सब होते हुए भी ये सम्मानसूचक उच्च-

पारितोधिक ग्रोर पदक न्नादि पास करने से वंचित न रहते थे श्रोर सम्मान के यह प्रतीक श्रंत तक उनके पास बने रहते थे।

उदाहरण के लिए किम्सकी को १६४० में उसकी जुवली के अवसर पर अम की लाल पताका प्रदान की गई। फिर भी १६४१ में युद्ध आरम्भ होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी अनिच्छुक अमियोजका प्रोफ़्रेसर ऑक्टॉवियन ने जून १६३८ में सोवियत विद्वानों के लिए के मिलन से आयोजित एक स्वागत-समारोह में भाग लिया था। केवल विशेषतः विश्वसनीय विद्वानों को ही इसमें आमिन्त्रित किया गया था, फिर भी एक महीने वाद उसने अपने-आपको जेल में पाया। अन्य लोगों का भी यही हाल हुआ था।

तो मिखाइलॉन श्रीर मॉकरॉन द्वारा भरती किया हुत्रा में नापानी जासूत था। इन दोनों न्यिक्यों द्वारा गढ़ी हुई कहानी के श्रनुसार में श्रपने दौर के भाषयों की रिपोर्ट के रूप में श्रीर न्यिक्गत वार्तालाप द्वारा मिखाइलॉन को सूचना मेना करता था। मिखाइलॉन इस सूचना को मॉकरॉन के पास मेन देता श्रीर नह उसे नापानी राजदूत तक पहुँचा देता था। यहाँ तक तो यह कहानी समक में श्रा सकती थी। लेकिन मेरी ग्रुत रिपोर्टों में होता क्या था? श्रव सिर्फ यही एक कड़ी नाकी बची थी।

लाल सेना में अपने भाषणों द्वारा मैं जापानी जनरल स्टाफ के लिए कौनसी उपयोगी सूचना एक त्रित कर सकता था ? मेरी रिपोर्टों का क्या मृत्य था और वह किस बारे में हो सकती थीं ? उदाहरणा के लिए एक वार मैंने मॉकरॉव से कहा था कि लाल सेना के कुछ, उच्च अधिकारियों ने नेपोलियन तृतीय को नेपोलियन प्रथम तथा सिकन्दर को सीजर समम्क लिया था। यह सेना की 'राजनीति-सम्बन्धी मानसिक स्थिति' के बारे में मेरी रिपोर्ट बताई गई थी। इसके अलावा मैं और क्या रिपोर्ट दे सकता था ?

क्या मैं जाँच करने वाले मिजस्ट्रेट का मुकाविला कर सकता था ? क्या मैं उन लोगों द्वारा बताये गए अपने कार्य से इन्कार कर सकता था

१२१

जिन्होंने मुक्ते 'भरती' किया था ? शायद में ऐसा उर पाता लेकिन मेरी हिम्मत ट्रूट चुकी थी ख्रार मेरे खिलाफ दो शहादतें थीं । मुक्ते सचा देने के लिए यह काफी था ख्रार इसके ख्रलावा मुक्ति सम्वन्ध रखने ताले 'बाहरी तथ्य' स्थापित किए जा चुके थे । ख्रीर सत्य दे केवल सत्य के लिए लड़ने का मुक्तिं साहम न रहा था ख्रीर एवं के वी दी दी को लत्य मे रती-भर भी दिलचरपी न थी।

केवल सत्य के लिए ही लड़ने का न गुक्तमें साहण था श्रीर न शक्ति। यही मेरा श्रपराध था। जो लोग मेरी ही तरह एन० के० वी० डी० के द्वारा किए जाने वाले शुद्धीकरण से गुजर चुके हैं उन्हें ही पहले मेरे कपर पत्थर फेंकने दीजिए।

## सिलाकॉव

एक रात, जैसा कि मेरे साथ पहले भी कई बार हो लुका था, सुके अपनी कोटरी से 'अपनी चीजों के समेत' बलाया गया। जेल की भाषा हैं 'अपनी चीजों के रामेत' का बहुत-कुछ अर्थ होता था। इसका मतलब हो सकता था कि कैटी को रिहा किया जाने वाला है और यह भी कि उसे गोली मारने के लिए ले जाया जाने वाला हैं। किन्तु सामान्यतः इसका श्चर्य होता या एक कोटरी से दूसरी कोटरी में स्थान।न्तरण । बन्दी जीवन के एकसेपन में यह स्थानान्तरण महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थी; इसका भतलव था नये लोग. नये प्रभाव. नई जानकारी श्रीर कई बार बाहरी दुनिया की नई खबर। इस बार मैं श्रपनी पहली कोठरी से भी ज्यादा छोटी कोठरी में रखा गया। इसमें दो आदमी थे। वे तब तक सोए न थे। इनमें से एक पचीस-छन्त्रीस वर्ष का लम्बा और खिलाडियों-जैसा तन्द्रक्रत चौडे मंगीलियन चेहरे वाला श्रादमी था जिसका नाम सिलाकॉच था। कोटरी में मेरे दाखिल होने पर उसने जरा-सी भी हरकत न की, लेकिन वह अपनी पटरी पर आगे भक्कर श्रीर रूसी भिखारी की तरह नायाँ हाथ पसारे एक श्रजीव तरीके से बैठा रहा । उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे आरे मैंने देखा कि वह कोई जाव का मन्त्र पढ़ रहा था। कोठरी के दूसरे साथी ने, जो कि एन० के० वी०

डी० का एक उस अधिकारी था, मुक्ते बाद में बताया कि अपने मामले से लुटकारा पाने के लिए वह बहुत दिनों से जादू में लगा है।

सिलाकॉव का मामला किसी भी शर्थ में सीधा-राहा न था। वह ब्रिया-न्स्क स्टेशन पर काम करने वाला एक रेलवे कमेचारी था। उसका पिता गार्ड था श्रतः वह सर्वहारा-वर्ग का सचा सदस्य था। उसका स्वभाव ही एंसा था कि वह श्रजीव खयालातों और कल्पना की उड़ान में लगा रहता था । बन्तपन में ही वह पर सं भागवार कई वर्षों तक वे-घरवार वच्चों के साथ भटकता फिरा, जिन्होंने उसे पाप श्रीर दुरानार में पक्का बना दिया था। बड़ा होने पर वह ऊल सुधरा श्रीर अन्त में याम करने लग गया। टेनिंग स्कल से निकलकर उसे रेलचे में नौकरी मिल गई और उसने शादी कर ली। लेकिन सेनिक कार्य के लिए बलाए जाने पर उनका काम रुक गया। कम्यु-निस्ट यवक-मंत्र के एक कार्यकर्ता और सदस्य होने के नाते उसे एक विशेष एकक में रखा गया । यह एक अशार का सीमान्त-स्थित एकक या जिसका काम विशेषतः महत्त्वपूर्ण श्रीर ग्रुप्त था । पहातः चुने हुए लोगों, विश्वसनीय कम्यानिस्टी और कथसोमाल के सदस्यों से उसका सम्पर्क हुआ जो कि सप-के-सब श्रमजीवी-वर्ग में पैदा हुए थे। उनके ग्राफ्तर लाल सेना के ग्राजमाये हए लोग थे जिन्हें भम्मानपदक प्राप्त थे। सिलाकॉव ग्रापने उछज्जल चिरित्र के कारण वारिकों के जीवन और अनुशासन का ग्राम्यस्त न हो पाया श्रीर न उसे नरदाश्त कर सका । वह दुःखी रहने लगा श्रीर फिर कुछ ऐसी घटनाएँ धर्टी कि उसका मानसिक सन्त्रलन विलक्कल विगड गया। घर से दिन-पर-दिन पदतर खबरें श्राम लगीं । उसकी बूढ़ी माँ, जिसके प्रति उसका पाश्चिक किन्तु अति मृदुल स्नेह था, बुरी तरह वीमार पड़ गई। उसकी युवा पत्नी. जो कि एक कमरोमोल की लड़की श्रीर कार्यकर्शी थी, उसे छोड़-कर मास्कों में एक विद्यार्थी के साथ रहने लगी थी। सिलाकॉब ने छड़ी के लिए अरजी दी। लेकिन लाल सेना के रॅंगरूटों के लिए कोई छुड़ी नहीं होती । श्रतः उसने भाग जाने की टानी ।

भाग जाने के तुरन्त बाद ही उसे बहुत दुःख हुआ। उसे अपनी इस

करत्त के लिए सजा मिलने वाली थी। त्रगरचे सजा से बिलकुल बचना मुश्किल था तो कम-से-कम उसे नरम बनाने की कोशिश तो की जा सकती थी। उस जमाने में सब अपराधियों द्वारा अपने-अपने अपराध स्वीकार करवाने के लिए एक भीपण प्रोपेगेएडा हो रहा था। सोवियत सरकार इतनी कुपालु बन गई थी कि ईमानदारी के साथ पश्चाताप करने पर बड़े-से-बड़े अपराध के लिए क्षमा प्रदान करने को तैयार थी। इस प्रोपेगेएडा में फौज-दारी जुमों के लिए विदेश था जिनके प्रति सोवियत दएड-नीति उन दिनों अपेक्षया नरम थी।

सिलाकॉव ने इस प्रोपेगेयडा से लाम उठाना छौर 'स्वतः अपना अपराध स्वीकार करना' तय किया। अपने अपराध के महत्त्व को बढ़ाने के लिए उसने एक सोवियत-ियरोधी पड्यन्त्र की कहानी गढ़ी जिसका वह स्वयं केन्द्रीय पात्र बना। वह जानता था कि इस तरह की नाटकीय कल्पनाएँ बहुत प्रचलित थीं अतः उसने अपनी किस्मत भी आजमानी चाही। इस 'घड्यन्त्र' का यथार्थतम रूप उसके सामने स्पष्ट न था और बड़े छोटे पैमाने पर उसने इसे गढ़ा था। उसने यह कहानी गढ़ी थी कि उसने अपने दो या तीन दोस्तों के साथ मिलकर एक डाक्खाने पर सशस्त्र हमला करना तय किया था और वहाँ से चुराया हुआ रूपया राजनीतिक आतंकवादियों के एक दल को दिया जाने बाला था; लेकिन उसने अपना विचार बदल दिया और अपना अपराध स्वतः स्वीकार करके सोवियत न्याय की दया पर अपने-आपको छोड़ दिया है। उसकी युवावस्था और सर्वहारा से उसकी उत्पत्ति उसके पक्ष में निर्माय किए जाने की एक पर्यास गारस्टी थी।

किएव पहुँचकर सिलाकाँव सीधा एक टेलीफोन बॉक्स भें गया श्रीर एन० के० वी० डी० को टेलीफोन किया कि एक भगोड़ा श्रीर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अपराधी सोवियत न्याय के हाथों श्रापने-आपको सोंपकर कुछ

श. लेखकों की राय में इस कहानी में केवल यही एक शुटि थी कि सिलाकॉन को किएन में एक ऐसा टेलीफोन बॉक्स मिल गया जो कि बिगड़ा हुआन था। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था।

महत्त्वपूर्ण ग्रप्त बातें गताना चाहता है। इसके बाद टेलीफोन बन्द करके वह देखने लगा कि अब क्या होता है। आध घगटे बाद वह एकड़ लिया गया और इस तरह प्रसिद्ध सिलाकॉव केस शुरू हुआ।

सिलाकॉव अपनी कहानी गढ़ते समय पहले से यह न सोच पाया था कि एन० के० वी० डी० वाले उसके लिए एक ग्रन्य योजना या एक मिन्न कहानी गढ़ेंगे जिसे मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ेगा। उसे 'काले कौवें में विटाकर जन-कमिस्सार के ट्रम्तर ले जाया गया, जहाँ कि ऋधि-कारीगरा एक ग्रसाधाररा श्रपराधी के लिए उत्सकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ सामान्य प्रश्नों के बाद उससे बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ की गई । उसे लातें मारी गईं-जेल की माषा में इसे 'फ़टबॉल' कहते थे--श्रीर खुव पीटा गया श्रीर फिर श्रधमरा करके कोटरी में डाल दिया गया। कई दिन श्रौर रात तक यह क्रम जारी रहा। सिलाकॉव की कहानी भी क्रमश: बदलने लगी, श्रौर श्राखिर उसका संशोधित रूप बहुत-कुछ एन० के॰ वी॰ डी॰ की जरूरतों के मुताबिक हो गया। उसका ऋन्तिम रूप, जो कि सिला-कॉव ने स्वयं मुक्ते सनाया श्रीर जिसका जेल की विभिन्न कोठरियों में मिलने वाले उसके साथियों ने समर्थन किया, इस प्रकार है : सिलाकॉव श्रौर उसके दो या तीन मित्रों ने ही केवल षड यन्त्र में भाग न लिया था बल्कि उस सम्पूर्ण सैनिक एकक ने लिया था जिसे छोड़कर सिलाकॉव चला श्राया था। इस पड्यन्त्र का नेता िखलाकाँव न था, जैसा कि कहानी के मूल रूप में कहा गया था, बल्कि उसका कमांडिंग ऋफसर था जिसके नीचे काम करने वालों ने उसकी मदद की थी। सोवियत गासन की पलटकर पूँजी-वाद और सम्राटशाही को पुनः स्थापित करने वाले इस पड्यन्त्र में ऋष सिलाकॉव को एक माम्ली पा श्रदा करने के लिए दिया गया। कुछ षड्यन्त्रकारियों ने सोवियत सरकार के सदस्य ख्रीर पार्टी-नेताख्रों के विरुद्ध त्र्यातंकवादी कार्यवाहियाँ करने का बीड़ा उठाया था। कुछ लोगों ने भावी शासन में श्रपने-श्रपने पद बाँट लिए थे, जैसे कि, उदाहरण के लिए सिला-काँव मास्की का गवर्नर-जनरल बनने वाला था।

यदि इतने अधिक लोगों के लिए यह कहानी दुः खान्तक न होती तो इसका कोई महत्त्व न था। किएव बन्दीगृह की कोटरियाँ सिलाकाँव पड्यन्त्र में भाग लेने वालों से भरने लगीं। कमांडिंग अफसर से लेकर गाड़ियाँ चलाने वालों तक वह प्रायः सम्पूर्ण सैनिक एकक गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें सिलाकाँव काम कर चुका था। कई अफसरों की बीवियाँ और लाल-सेना के बहुत-से सैनिक भी गिरफ्तार किये गए और सिलाकाँव की दोनों बहनें, जो कि दोनों काम करने वाली लड़िक्यों थीं, उसकी बृढ़ी और अशक्त माँ, उसका पिता और उसके उस चाचा को भी गिरफ्तार किया गया जिसने अपने भतीनें को जिन्दगी में सिर्फ एक बार देखा था। पूछताछ के दौरान में यह शामागा चाचा, जो कि जारशाही सेना में बोरपोरल रह चुका था, जारशाही जनरल में रूपान्तरित कर दिया गया। मैं यह बात वढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा कि किएव बन्दीगृह की कोई भी कोटरी ऐसी न थी जिसमें सिला-काँव घड्यन्त्र से सम्बन्धित कोई-न-कोई व्यक्ति न हो।

एर० के० बी० डी० की मशीन तेली में चलने लगी। एड्रताछ का हरेक तरीका काम में लाया जाने लगा। अधिकांश मामलों में कैंदियों ने, विशेषतः लाल सेना के युवक सैनिकों ने, जो कि कठोर अनुशासन के अभ्यस्त थे, अपने अपराध को अस्वीकार न किया। सिलाकोंव पड्यन्त्र बृहतर रूप धारण करता गया और अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को इसमें धसीटकर लाया जाने लगा। उस सैनिक एक्छ के तमाम अपराशों ने स्वीकार किया कि उनके बड़े अपतरों ने उनहें 'भरती' किया था और उन्होंने अपने छोटे अपरास को। ईश्वर ही जानता है कि यदि इस कम को अपने आप पर छोड़ दिया जाता तो यह कहाँ जाकर हकता। वरोशिलॉय से लेकर सारी लाल सेना इस 'सैनिक आतंकवादी घड्यन्त्र' में फॅस जाती। लेकिन एक साथ सारा कम उलटा चलने लगा। एक नया राजनीतिक कम आरम्भ हुआ— 'विरोधी वक्तव्यों' और बन्दीएह से सुक्ति का कम। सोवियत नीति के इस परिवर्तन को समक्तने में कुछ समय तक मैं असमर्थ रहा। लेकिन इस नीति-परिवर्तन में सिलाकॉय घड्यन्त्र का जरूर कुछ हाथ था। यह स्पष्ट होने लगा था कि येक्सोय

पिविभिगों की मूर्खताएँ किस हट नक का सकती है। इसके झलावा यह स्तरा भी पेटा हो गया था कि अगर शु प्रीकरण वन्द्र न िया गया तो एक ऐया गार्तजीनक रोप फट पटेगा निमं किसी मा प्रकार का दराना- मिकाना दमा न सकेगा। हाकिर दराने-धमकाने की भी कुछ सीमाएँ होती ही हैं।

कर, कुन भी हो, पूछा छ के दोरान में मिलाकाँव को सलाह दी गई कि नइ अपने द्वारा रिविश्त को गई प्रत्येक बात को मुठा बताकर सारे पड्यस्य को टी एक मनगरंत कहानी घोषित करें। गरीब रिलाकाँव म्मयं अपने कानी पर विश्वास न नर पाया। अधिक को उन्होंने उसने गह राम बाते मनगांत के लिए तम इतनी बुरी तरा पीश था, और नन कहने की उमकी हरेक शाशाशा हो हक्तक क्यों ए तमने उसे हर नार कुछ ने नने के लिए सोतादित किया था! शुक्र में उसने रोच्चा कि यह मलाह भी उसकी करने नाती मिनाइटा को कोई बच्चे नाल होगी, अतः वह मिलाकाँव पट्यस्य को सन्या बताते भी कंशिया करना रहा। लेकन प्रत्य प्रद्वताल के तरीके हो तम का ने लाए पाने लगे तो उसने महसूम किया कि विरोती वक्तव्यों की अनको सताह पर उरव्यस्त गाँर करना पारिए।

िलाकों प्रध्यत्य में माम लेने वाले ग्रन्य लोगों की भी यही म्प्रतुभय हुआ। मिलाकों व ग्रपने अग्रुपम परिदास के राथ पुक्के ाताया कि पहले मुकावले में उसके एक 'पलटे हुए' साथी ने कितने उल्लाह के साथ करिपल कहानी का अनुमोधन करना चाहा था, मधाप हम कहानी के अनुसार उस पर भीतवा टीपागेपण होता था और जिसके फलस्वरूप उसे मर्नकर त्यड भिल सकता था। दूगरे मुकावले में बड़ी लाल रौनिक विरोधी वक्तव्य देने में, प्रधांत एनठ केठ बीठ डीठ के मिलर्ट्रेट के सामने अपनो उस अपराध-स्वीकृति को सूठा बताने में बेहद दर महस्र करने लगा जिसके द्वारा उसे मृत्यु दरह मिल्लो नरला था। आस्ति यह दया था १ सूठी विनम्रता १ सूठ बोलने की अनिन्ता था। आस्ति यह दया था १ यह समरवार्ष मने-द्वा की मावना के। ही समूल नष्ट कर दिया था १ यह समरवार्ष मने-द्वानिकों के लिए ही छोड़ डीजिए। हुआ वह कि शिलाकॉव पर्यन्त्र में

भाग लेने वाले प्रायः प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया सिलाकॉय जैसी ही थी। पहले सबने स्वीकार किया कि वे उस पड्यन्त्र में शामिल थे, पर बाद में वे पीछे हट गए।

मुफ्ते अपनी रिहाई के याद मालूम हुआ कि सिलाकॉव को सिर्फ सेना छोड़कर भाग जाने के लिए तीन वर्ष का दर्गड दिया गया। एन० के० वी० डी० में इतनी भलमनसाहत थी कि उन्होंने उसकी उस कल्पित कहानी के लिए उसे दर्गड न दिया जिसके इतने गम्भीर परिग्णाम हो जुके थे, या उस कहानी के वास्तविक सुजनकर्ता को दर्गड देने की उनकी इच्छा ही न थी।

एक नया क्रम आरम्भ हो चुका था। जन-कमिस्सार उसपैन्सी 'लौह-कमिस्सार' येमोव की तरह ही गायव हो गया। उनके छोटे-बड़े सन सहकारी-गया भी उनके साथ ही गायव हो गए। जबरदस्ती दिये गए बयानों श्रोर अपराध-स्वीकृतियों का 'खरडन' श्रोर 'विरोधी वक्तब्यों' का कम जागी हुआ। पूछ्रताछ के कमरों में अब अधिक शान्ति दिखाई देने लगी। येमोव काल के पहले या बाद में वे कभी भी पूरी तरह शान्त न नजर खाते थे, लेकिन उस तूफानी जमाने को देखते हुए अब अपेक्षाकृत अधिक शान्ति व्यास थी।

मेरे द्वारा वताये गए पृछ्ठताछ के तरीके सदा ही नियमित रूप से काम में नहीं लाए जाते थे, हालांकि उन्हें कभी पूरी तरह छोड़ा भी न गया था। 'बाहर से' नये कैंदियों का आना अधिकाधिक कम हो गया। सबकी एक साथ रिहाई की अफवाहें जेल की कोठरियों तक पहुँच गईं। मेरे हृदय में भी आशा जगी। जास्तिगरी के अभियोग के हटाए जाने से यह आशा और भी बलवती बन गई। मिखाइलॉव ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्यों को खिएडत किया, यद्यपि मॉकरॉव अपनी किल्पत कहानी पर अड़ा रहा। सोवियत-विरोधी षड्यन्त्र-और विद्रोह की तैयारी का अभियोग भी हल्का पड़ने लगा। मेरी आशा के लिए उचित कारण मौजूद थे और अन्त में मेरी आशा सफल भी हुई।

१६३६ के पतमाड़ में एक दिन मुभ्ने श्रपनी कोठरी से 'श्रपनी चीजों

समेत' बुलाया गया। दूगरी कोटरी में भेजे जाने के लिए यह एक ग्रसाधारण समय था, लेकिन सुभे तो जाँच करने वाले मिडस्ट्रेट के पास ले जाया जा रहा था, जिसने सुभे बताया कि मैं छोड़ा जाने वाला हूँ।

मुक्ते बचन देना पड़ा कि अपनी कैंद के दौरान में जो कुछ मैंने देखा श्रीर मुना था उसके बारे में कभी किसी से कुछ न कहूँगा। मैं अपनी यह प्रतिज्ञा मंग कर रहा हूँ। क्या मुक्ते ऐसा करने का श्राधकार नैतिक प्राप्त है। मेरी श्रात्मा ने मुक्ते धिकारा नहीं है। सेकसीट

सोवियत जीवन का सबसे श्रधिक उद्विग्न बनाने वाला पहलू, जोकि उस पर एक खास छाप छोड़ चुका था, सेकसोट या उस ग्रुप्त पुलिस का मुखर्बिर था जो कि पहले जी० पी० यू० नाद में एन० के० वी० डी० श्रीर फिर एन० वी० डी० कहलाने लगी थी।

गुप्त राजनीतिक एजेक्टों की नियुक्ति बोलशेविकों का आविकार नहीं है। राजनीतिक जासूमगिरी, फूटी शहादत, किल्पत अभियोग, यहाँ तक कि किल्पत आस्मामियोग और जवरदस्ती मनवाये गए अपराध तथा उत्पीइन का बोलशेविकों ने आविकार नहीं किया था। बोलशेविकों ने सिर्फ इन चीजों को वेहद बढ़ा दिया था। और यही बात सेकसीट लोगों के लिए लागू होती थी।

कहा जाता है कि अगर तीन सेकसीट नागरिक आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक सेकसीट होता है। में नहीं कह सकता कि यह बात सच है या नहीं। हो सकता है कि द सेकसीट हों या शायद तीनों ही; या यह सब कुछ अतिरंजन है। असिलयत तो यह है कि हरेक सोवियत नागरिक हरेक कदम पर, चाहे वह कहीं भी हो, अपने-आपको सेकसीटों की निरन्तर निगाह के अन्दर पाता है। कम-से कम वह अपने दिल में तो कभी भी इस गुप्त निरीक्षण से मुक्त नहीं हो पाता, चाहे वह अपने काम पर हो या सड़क पर घूम रहा हो या अपने मित्रों व अपने परिवार वालों के साथ बातचीत कर रहा हो। इसके अलावा प्रत्येक सोवियत नागरिक जानता है कि उसका आराम, चाहे वह कितना ही सीमित क्यों न हो, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आजादी और उसकी जिन्दगी इन्हों सेकसौटों पर निर्मर करती है। जनता इन लोगों की अभ्यस्त हो चुकी थी; उन्हें बीमारियों के कीड़े या दुर्घटनाओं की तरह ही स्वामाविक और अनिवार्य सममा जाता था। वे सोवियत जीवन के एक अत्यन्त द्र्वनाक और कुल्सित पहलू हैं जो कि सबके लिए समान रूप से, जिनमें स्वयं सेकसौट भी शामिल हैं, विपत्ति और विनाश लाते हैं।

वे कौन लोग हैं जो इस प्रकार के कार्य के लिए स्वयं अप्रती सेवाएँ अपित करते हैं ! किस सामाजिक स्तर से और किस किस्म के लोगों में से इन्हें भरती किया जाता है ! इनकी सेवाओं के लिए इन्हें वेतन नहीं दिया जाता; इनके कार्य को 'सामाजिक कर्तव्य' बताया जाता है । यहाँ हमें दो प्रकार के लेकनौटों में भेद करना होगा—स्वेन्छा से काम करने वाले और स्वेन्छा से न काम करने वाले और स्वेन्छा से न काम करने वाले और स्वेन्छा से न काम करने वाले । स्वयंसेवी सेकसीटों की कई किस्में होती हैं जिनमें दुरावारी, मानवदोही, अनैतिक और पतित लोगों की प्रमुख किस्म है जो कि ईन्यां, देख, स्वार्थ और किसी भी प्रकार की नैतिक विकृति के कारण अपने पड़ोसियों को ज़क्सान पहुँचाने के लिए तैयार रहते हैं । इनमें से कई मावी आदर्शवादी और कुछ-न-कुछ करते रहने वाले होते हैं जिनका विश्वास है कि उनके कार्य किसी-त-किसी प्रकार उपयोगी और अनिवार्य हैं, और विश्व-कान्ति व लोवियत शक्ति के वैभव को बढ़ाने वाले हैं।

लेकिन दूसरे किस्म के सेकसीटों को अपना काम करने के लिए वह मशीन बहुत कुछ मज़नूर करती हैं जिसके वे खुद पुरजे वन चुके हैं। यह लोग अनसर दुर्वल और चरित्र-रहित व्यक्ति होते हैं, या वे लोग होते हैं जिनके लिए ग्रेस पुलिस से डरने का कोई खास कारण मौजूद होता है। अधिकांशतः यह उन बहुसंख्यक लोगों में से लिये जाते हैं जो पुलिस के लिए काम करके एन० के० बी० डी० के कुपापांत्र वनने की आशा रखते हैं तथा जिन्हें विश्वास होता है कि इस प्रकार वे 'वर्ग-शनुश्रों' के मयंकर मिवश्य से बच सकेंगे। लेकिन यह उनका गलत ख्याल होता है। अनसर

वे विशेष गुण वाले व्यक्ति भी होते हैं जैसे कि असाधारण सौन्दर्भ व साहस वाली रित्रयों और लड़कियों जिनसे पुलिस के दबाव श्रीर उकसाने से, खास तौर पर अपने मित्रों और निकट सम्बन्धियों को बन्ताने की आशा से काम करवाया जाता है। सामान्यतः पुलिस इस सौदे के प्रति सच्ची बनी रहती है— कम-से-कम जब तक कि नई घटनाएँ इन लोगों की सेनाओं को अनावश्यक नहीं बना देतीं, और यदि ऐसा हुआ तो इन सेकसीटों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।

मेरा ख्याल था कि रिहाई से पहले कोर्ट मार्शल के सामने मेरा मुकदमा
पेश किया जायगा। मुक्ते एक दूसरी कोरूरी में स्थानान्तरित कर दिया गया
जहाँ कि सुक्ते एक नया आधी मिला जो कि मेरी तरह ही अपने मुकदमे के
इन्तजार में था। वह एक अभेड़ व्यक्ति था, शायद ४५-४६ वर्ष का हो।
मेरी प्रथम धारणा थी कि वह कोई बुद्धि बीची होगा, जो कि उन दिनों अक्सर
सोवियत जेलों में मिल जाया करते थे। ऐसे लोगों को व्यंग्यात्मक रूप में
'श्रॉल्स्कीयादी' कहा जाता था।

वह मिलनसार और वातचीत करने का शौकीन सावित हुआ। वह कई महीनों से अकेली कोटरी में था, अतः वातचीत करने के लिए एक साथी पायर खुश हुआ। परिचय प्राप्त करने के लिए एक हुए प्रथम कामान्य प्रशों के बाद, जैसे कि 'आप कीन हैं ? जेल में कब से हैं ? आप पर क्या आमियोग था किस अनुष्केद के अन्तर्गत अमियोग लगाया है ?' हम सचमुन एक-दूअरे को जानने लगे और महस्स करने लगे कि हम मित्र हैं। वह स्यिति एक मृतपूर्व हं जीनियर था और उसने अपनी जो कहानी सुके सुनाई वह कर्या होते हुए भी शिक्षाप्रद थी।

कोबाल्येन्को एक धनी श्रीर बुद्धिमान परिवार का त्यक्ति या। बहुत-सी डगमगाहर श्रीर हृदय-परिवर्तनो के बाद श्रन्त में वह कम्युनिक्स में सम्पूर्णतः विश्वास करने लगा था। चूँ कि श्वेत रूसियों से उसका सम्पर्क था श्रीर उसके कई रिश्तेबार श्वेत स्प्रिकारी रह चुके थें, जातः वह पार्टी का सदस्य स बन सकता था। एक जिम्सेवार श्रीर सम्मानित कम्युनिस्ट की सलाह पर उसने सेकमीट के रूप में पार्टी की सेवा करना तय किया। उस प्रसिद्ध कम्युनिस्ट ने उसे आश्वासन दिलाया कि उसका कार्य एक पार्टी-सदस्य के कार्य जितना ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में कई दृष्टियों से उसकी स्थिति अधिक महत्त्वपूर्ण और आधिक उत्तरदायित्वपूर्ण थी।

कोशल्यैन्को ने अपने समस्त नैतिक संरायों का इस विचार द्वारा समाधान कर दिया कि उमका नया कार्य विश्व कम्युनिङ्म के सेवार्थ उचित है। सामूहिकवादी नैतिकता में ड्वयकी लगाने और एक आदर्श के लिए अपने-आएको समर्पित कर देने में दरअसल एक प्रलोमन, एक सम्मोहन और एक साहसपूर्ण उत्साह था। उच्चतर अधिकारियों द्वारा यह भी तय हो चुका था कि उसे मामूली जासूसगिरी का काम न दिया जायगा जो कि एक सेकसौट का सामान्यतः कार्य हुआ करता है। अपने दोस्तों की छिपकर बातें सुनने या उनके हाव-भाव को पढ़ने से ज्यादा बड़ा काम उसे दिया गया। इसके अलावा 'रिशमी दस्ताने पहनकर कम्युनिङ्म का निर्माण नहीं किया जा सकता। लड़ाई में लड़ाई का तरीका ही ठीक है।" टाँव लग चुका था और अब चिकनी ढाल पर छढ़कना शुरू हो गया।

शुरू में कीवाल्यैन्को श्रापनी श्रातमा के प्रति सच्चे नने रहने में सफल रहा। न उतने मूटी रिपोर्ट मेजी, न उसने अपने पड़ोसी के खिलाफ मूटी शहादत दी श्रीर श्रपने निकट मित्रों व परिचितों को श्रार्थात् उन लोगों को पकड़वाने से भी वह दूर रहा जो कि उसका विश्वास करते थे श्रीर उस विश्वास के दुरुपयोग द्वारा जो कि तकलीफ में पड़ सकते थे। वह वहिर्मुख श्रीर निरपेक्ष होकर चीजों को देखता श्रीर श्रपने इन निरूपणों को फैमरे की प्लेट-जैसी श्रच्युकता व श्रलगाव के साथ लिख मेजता। कैमरे की प्लेट-जैसी श्रच्युकता व श्रलगाव के साथ लिख मेजता। कैमरे की प्लेट से श्रिषक उसने श्रपने-श्रापकों कभी श्रपराधी न समक्का, श्रीर श्रगर उसकी रिपोर्टों के फलस्वरूप लोगों को नुकसान पहुँचा तो यह उसका दोष न होकर उनका श्रपना कर्तव्य पूरा करना सदा ही प्रिय होता है। जब कभी उसे श्रपने संश्रामों या श्रपनी पसन्द श्रीर नापसन्द से ऊपर उठना पड़ता

था तव वह अपने-श्रापको एक सच्चा साहसी पुरुप समभता था।

उसके सामने कुछ कम प्रलोभन न था। कई बार वह किसी मित्र को बचाना चाहता या उसके द्वारा की हुई या कही हुई किसी बात के लिए उसे चुप रखना चाहता; श्रीर कई बार जो व्यक्ति उसे नापसन्द था उसके किसी खतरनाक व्यवहार या बयान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का भी उसे प्रलोभन होता। श्रारम्भ में वह श्रपने कार्य के अधिक श्रिप्रय पहलुश्रों से थोड़ा-बहुत सम्भौता करने में किसी हद तक सफल हुआ। किन्तु यह श्रिष्ठकाधिक कठिन होता गया श्रीर वह श्रपनी श्रात्मा के साथ श्रिष्ठकाधिक क्लेश्युक्त संघर्ष में फॅसता गया; श्रीर हमेशा ही उसकी श्रात्मा की विजय न होती थी।

उसके उच्च श्रिथकारीगण उसके द्वारा दी जाने वाली निरपेक्ष तथ्यों की रिपोर्टों से सन्तुष्ट न थे। उसके साथियों, मित्रों श्रोर पिन्नितों द्वारा उनके वार्तालाप में कही जाने वाली बातों श्रोर सामान्यतः सोवियत शासन से तथा विशेपतः सोवियत कार्यवाहियां से उनकी श्रसन्तुष्टि के बारे में एन० के० वी० डी० वाले खूब श्रच्छी तरह जानते थे। इस विषय में बोलशे-विकों की किसी प्रकार का भ्रम न था; वे इतने यथार्थवाटी थे कि लोकप्रिय सहातुभूति पर निर्मर नहीं करते थे; मेकेविली श्रोर ग्रहसिडारनी से उन्हें सबक मिल जुका था कि वे जनता की सहातुभूति पर निर्मर रहने का ख़तरा मोल न लें। एन० के० वी० डी० श्रपने ग्रस एजेयट, सेकसैटों से चाहता था कि वे श्रसली कार्यवाहियों के बारे में रिपोर्ट दें। लेकिन कोवाल्येन्को इस काम में निपुण न था। उसकी रिपोर्ट लोगों के विचार श्रीर भावनाश्रों के बारे में होती थीं, न कि उनकी कार्यवाहियों के बारे में। उसके मित्रों में इतना साहस न था कि वे कारित-विरोधी कार्यवाहियों कर सकें।

कीवाल्यैन्को तब तक यह न जानता कि इस तरह की कार्यवाही प्रायः सदा ही एन० के० वी० डी० द्वारा गढ़ी जाती थी कि हत्या, उपद्रव, विद्रोह, उलट-पुलट करने के प्रयास ग्रादि के ग्रामियोग प्रतिबन्धक कार्य-वाहियों को न्यायोन्ति टहराने के लिए ग्रुप्त पुलिस द्वारा गढ़े जाते थे। कारावास की मेरी सम्पूर्ण श्रविध में, पोलिश या कमानियन ग्रुप्तचरों द्वारा रूसी सीमा में श्रुस ग्राने के कुछ उदाहरखों के श्रतिरिक्त, मैंने कोई भी ऐसी बात न देखी थी जो कारित-विरोधी कार्यवाहियों के वास्तविक श्रास्तित्व की श्रोर इंगित करती हो। कारखानों में श्रक्सर होने वाली दुर्घट-नाश्रों का कारखा प्रत्यक्षतः भूल-चूक श्रथवा लापरवाही होती थी, श्रौर जिसे इनके लिए जिम्मेशर टहराया जाता था वह प्रायः सदा ही लापरवाही के विलाफ चेतावनी दे चुका होता था। लेकिन हत्या के श्रसंख्य पद्यन्त्र, विस्तवी कार्यवाहियाँ श्रौर विद्रोह श्रादि 'प्रयास' से श्रागे कभी न बढ़े। श्राखरी मौके पर कुछ-न-कुछ विगड़ ही जाता था—कभी मौसम खराब होता तो कभी श्रौर कोई चीज वाधा डाल देती थी।

एन० के० बी० डी० और सेक्सैंटों के बीच एक ग्रसमान युद्ध छिड गया: एन० के० वी० डी० 'कार्यवाहियां' की रिपोर्ट माँगता था और सेक-सौटों के पास शब्दों के श्रलावा और कछ देने को न था। अपसोस तो इस बात का था कि सत्य में एन० के० बी० डी० की कतई दिलावस्पी न थी। उसे कार्यवाहियों की रिपोर्ट चाहिए थी चाहे यह रिपोर्ट तथ्यों के अनुरूप हों या व हों। लेकिन ग्रभागा सेक्सीट तथ्यों पर ही ग्राडा रहा। फलतः अपने उन्च अधिकारियों से उसके सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन विगडने लगे । वे उसके साथ ऋधिकाधिक ऋशिष्टता का व्यवहार करने लगे और उसे धमिक्यों देना भी शुरू कर दिया गया। उन्होंने उसे जता दिया कि उस पर विश्वास नहीं किया जाता श्रीर वास्तव में उस पर कान्ति-विरोधी होने का सन्देह भी किया जाने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी स्थित में एक मौलिक परिवर्तन हो गया है; वह साम्यवाद का एक सच्चा सम-र्थक होने निकला था और अब पुलिस का एक मामूली जासूस नगकर रह गया । वह चाहता था कि इस काम को छोड़कर उसके परिगामों को स्वीकार करे लेकिन उसमें शक्ति का ग्रमाव था। उसने ग्रात्महत्या का भी विचार किया लेकिन वह कमजोर था। सबसे आसान तरीका शराव के नशे में अपनी श्रात्मा को इवा देना या। यहीं से उसका पतन श्रारम्भ हुआ। उसने श्रपनी श्चातमा श्चौर मध्य के लिए श्चपनी भावना के श्चन्तिम श्चवशेषी तक की कमशः खो दिया।

एन० के० वी० डी० के एक निपुण उच्च ऋषिकारी की सलाह पर वह तथ्यों से 'विश्लेलगाहमक निष्कंप' निकालने के काम पर लग गया। इसका ऋर्थ था कि यह ऋपनी रिपोर्टी में लोगी की कही हुई गतों की 'व्याख्या' करने लगा ऋरे उनमें छिपे हुए अर्थों को पढ़ने लगा। यह कथन कि दुकानें खाली हैं आर उनमें खरीदन को कोई पीज नहीं है 'पार्टी की ऋाथिक नीति के प्रांत असन्तोप और उसकी आलोचना' समका जाने लगा। यदि कोई किसी विदेशी से सीवियत आवास-स्थिति के बारे में कुछ कह देता तो उसकी जास्मागरी बताया जाता और स्तालिन के बारे में किसी भी तरह का मजाक करने वाला 'आतंकवादी विचारों को मड़काने वाला' कहा जाने लगा। मित्रों और भाथियों के असंदिग्ध समृहों का 'राजगीतिक रामृहों' और 'मंगठनेंं' आदि में रूपान्तर हो गया। अब शब्दों को इधर-उबर बटल देने और उन्हें नथा अर्थ देने का ही सारा काम रह गया। किन्तु इस प्रकिथा नं फूठ और सच, कल्पना और तथ्य के भीज का सारा मेद कमशः मिटा दिया। कल्पना के नीने तथ्यों को पृरी तरह गाढ़ दिया जा चुका था।

इन 'वकीलां के तरीकों' ने, लेकिन, ज्यादा मदद न की। पन० के०-वी० डी० की भाँगों अधिकाधिक बढ़ती ही गईं और उन्होंने सम्भायनाओं या लोगों की मानसिक दशाओं से रान्तुष्ट होना छोड़ दिया। उन्हें 'वास्तिवक' संगठनों और 'वास्तिविक' जारासों के बारे में तथ्य चाहिएँ थे। लेकिन एक बात यह थी कि सोवियत यूनियन की जनता अधिक सशंकित और अधिक सावधान होती जा रही थी। निरन्तर भय और सेक्सीटों द्वारा उन पर लगा-तार निगाह रखने ने उनको व्यक्तिगत वार्तालाप में भी अधिकाधिक पराङ्मुखी और अल्पभाषी बना दिया था।

इस प्रकार वह सेकसीट अधिकाधिक माँग करने वाले श्रीर सन्देह रखने वाले एन ॰ के ॰ बी॰ डी॰ तथा पूर्य रूप से भयभीत व बेहद सावधान हुए सोवियत नागरिक के धीच फँस गया। ऐसी स्थिति में वह क्या कर

## सकता था।

परिणाम यह हुआ कि तथ्य और किल्पत के बीच की रेखा श्रिधका-धिक धुँ बली पड़ने लगी और वास्तिविक का स्थान कमराः सम्भावित ने लिया। इसके बाद बिलकुल भूट और मनगढ़न्त बातों का दौर शुरू हो गया। कोवाल्यैन्को अन्न 'वकीलों के तरीकों' की जगह अपनी कल्पना का वेरोक-टोक प्रयोग करने लगा। श्रव वह सत्य या सत्य की छाया तक की चिन्ता न करता। सत्याभास की परिधि में रहना ही अन्न वह अपना काम समभने लगा। क्या अमुक व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक स्थिति, सामान्य आचरण और अतीत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अमुक परिस्थितियों में उसकी अमुक प्रतिकिया होगी? यदि उत्तर 'हाँ' या तो वस काफी था। न सेकसौट और न एन० के० बी० डी० की इस बात में दिलचस्पी थी कि उस व्यक्ति ने दरअसल अमुक कार्य किया भी था या नहीं। अन्न तथ्य मर सुके ये और कल्पना का ही बोलबाला था।

सव दिशाश्रों से प्रस्कृदित होने वाले यह सब श्राविष्कार एन० के०-वी० डी० द्वारा एकत्रित किये जाते, जिनकी बुनियाद पर सोवियत-विरोधी संगठनों, विद्रोह की योजनाश्रों, विष्लवी कार्यवाहियों, जास्सिगिरी श्रीर तोड़-फोड़ के कल्पित सदन खड़े किये जाते श्रीर इन सब कल्पित श्रीमयोगों को बाद में पूछ्ताछ के प्रचलित तरीकों से स्वीकार करवाया जाता। इस प्रकार कल्पना रक्त श्रीर मांससहित एक मूर्त रूप धारण कर लेती थी।

कोवालयेन्को की कल्पना की उड़ानों ने एन० के० वी० डी० की केवल ग्रांशिक रूप से सन्तुष्ट किया। कुछ सीमाएँ ऐसी बन्दी थीं जिन्हें पार करने के लिए वह तैयार न था। यह स्वामाधिक सत्यामास की सीमाएँ थीं। वह यथार्थवादी बना रहना चाहता था, चाहे कलात्मक रूप में ही क्यों न हो। क्यों ? यह वह खुद न जानता था। यह बहुत पहले से विश्वास करता श्राया था कि लच्च पर साधन का ख्रौचित्य निर्भर करता है, किन्तु वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिन साधनों की वह अब काम में ला रहा था उन्हें किसी भी तरह उचित ठहराया जा सकता था श्रौर

यही उसके दुःख का प्रभाव था।

कोवाल्येन्को उन विद्रोहों स्रोर पड्यन्त्रों की रिपोर्ट एन०के०वी०डी० को न देना चाहता था जिनमें सत्यामास का थोड़ा-सा भी स्रभाव था, स्रोर इस प्रकार स्रपने उच्च स्राधिकारियों से उसके विगड़े हुए सम्बन्ध चलते रहे। उसकी गिरफ्तारी तक यही स्थित बनी रही स्रोर फिर उसे वह सब करना पड़ा बिसके खिलाफ वह इतने वर्षों से लड़ता स्राया था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसकी रिपोर्टों में दी हुई सब 'सम्भावित' वार्ते दरस्रसल 'वास्तविक' थीं। एन० के० बी० डी० की दृष्टि से कोवाल्येन्को की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। जीवन का यही निर्देष नियम है।

कान्ति-विरोधी 'तथ्यों' के लिए एन० के० वी० डी० की श्रपरिभित भूख के नावजूद भी जारशाही स्रोखरानी के जमाने की तुलना में 'एजेएट प्रवोकेटियर' की प्रविधि का अपेक्षया गौरा प्रयोग एक आश्चर्यनक बात थी । सेकसौट लोग बहुधा साधारण तरीके से धातचीत ग्रुरू करते श्रीर फिर सोवियत शासन के विरुद्ध निन्दनीय व ग्रापमानजनक बातें कहते ताकि जिन लोगों पर वे निगाह रख रहे थे वे श्रपने-श्रापको सरिचत महस्स करके ठीक रूसी तरीके से अपने दिल को खोलकर रख दें। लेकिन मैंने कई वर्षों की अपनी कैंद के बाद भी वास्तविक 'एजेस्ट प्रवोकेटियर' प्रविधि, अर्थात् सरकारी ग्रुप्तचरों द्वारा क्रान्ति-विरोधी कार्यवाही, हत्या, षष्ट्यन्त्र आदि के संगटन का एक भी उदाहरण न देखा। श्रफ्तवाह थी कि अल दिखाने के मुकदमों के लिए नाजायज परचे छपवाये गए थे श्रीर ऐसा प्रतीत होता या कि इस प्रकार की बातें येम्होव काल के अन्त में अधिक प्रचलित हो गई थीं जब कि पूछ-ताछ की प्रक्रिया अधिक यथाक्रम रूप में कार्यान्वित की जाने लगी थी। यह एक विरोधाभास प्रतीत होता है. लेकिन सच यह है कि 'एजेएट प्रवोकेटियर' की कार्यवाहियों से पहले विधिवत शासित सरकार का कम-से-कम एक बाहरी ढाँचा होना जरूरी है। येमोव-काल में एन० के० वी० डी० को 'तथ्यीं' के अमपूर्वक संगठन की कोई भी जरूरत न थी। वह केवल सेकसौटों की मनगढन्त कहानियों और कैदियों की अपराध स्वीकृतियों से ही सन्तुष्ट था। उन्हें तथ्यों की जरूरत न थी, क्योंकि कागजी तथ्यों से ही उनका काम चल जाता था; श्रीर जिन श्रपवादों का उल्लेख किया गया है वे इस सिद्धान्त की पुष्टि ही करते हैं।

राज्यभक्त या 'ग्रास्तिक' सोवियत नागरिक सोवियत शासन से ग्रसन्तुष्ट हो सकता है ग्रीर उससे उसे क्षित भी पहुँच सकती है लेकिन उसके प्रति ग्रास्था खोने का ग्रर्थ स्वयं ग्रपने प्रति ग्रास्था खोना होगा। उसकी ग्रास्था में ही उसकी मुक्ति है। सोवियत ग्रादर्श के लिए प्रत्येक कम्ग्रुनिस्ट को ग्रपनी ग्रास्मा ग्रीर ग्रपनी स्वाभाविक नैतिक भावनाग्री का बलिदान करना होता है। उस ब्यक्ति का क्या हाल होगा जो ग्रपने देवता के लिए ग्रपने एक-मात्र प्रिय पुत्र की बलि चढ़ाकर उस देवता में ग्रास्था खो बैठता है ?

यह बात हमें दिखाने के लोक-प्रसिद्ध मुकदमों के विषय पर ले छाती है। इनकी मुख्य विशिष्टता इनके छातिरंजित विशापन अथवा इनके प्रचा-रात्मक लद्ध्य में न होकर इस बात में है कि बन्दियों के छाभियोगों का उनके गिरफ्तार किये जाने के वास्तविक कारणों से रसी-भर भी सम्बन्ध गहीं हैं। जनता की दृष्टि में राजनीतिक विषक्षियों के उन्मूलन की न्यायोजित ठहराना छोर उन्हें जनता तथा भविष्य के सामने सदा के लिए घोरतम छपराधी चित्रित करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य हैं। वास्तविक तथ्य तो सम्पूर्णतः नगश्य हैं।

यह कितना ग्रासान काम था! दस श्रादाम्यों को पकड़कर हुक्म दिया बाता कि वे घोषणा करें कि किसी उच पार्टी-श्राधकारी ने पाष्टीद बनने के लिए सुने गए श्रपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सोवियत सत्ता की पलट देने के लिए कान्ति-विरोधी घड्यन्त्र की स्त्राना में या स्तालिन श्रथवा वरीशिलॉब या श्रन्य किसी इच श्राधकारी पर श्रातंकवादी श्राक्षमण करने की तैयारी में उनका सहयोग दिया था। एक बार किसी ऐसे कारणवस, लो समक्त में नहीं खाता, खारकॉब पार्टी समिति के सेकेटरी देन्तरथैन्कों श्रीर श्रन्य कम श्राविकारियों को शिकार बनाया गया। कहा गया कि इन लोगों ने पेतल्युरा के मृतपूर्व सहकारी मात्रविशेक्की श्रीर श्रन्य लोगों के साथ मिल-

कर एक पड्यन्त्र रचा था।

इस प्रकार की ग्रुप्त रिपोर्टों के आधार पर एक रात देन्तरवैन्को को त्रपने साथियों के साथ गिपरतार करके 'काले कौए' में विटाकर एन० के० वी० डी० की ब्रान्टरूनी जेल में ले जाया गया। अवत्वर क्रान्ति के इस योदा कोएवंलेनिन ग्रौर स्तालिन के साथी तथा प्रमुख बोलशेविक को यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि वह बोलशेविक नहीं, केवल एक 'कान्ति-विरोधी गुट' का सदस्य हैं, एक 'बलवाई' श्रीर 'श्रातंकवादी' है। इसके बाद पूछ-ताछ शुरू हुई । आठ-दस महीने की इस कार्यवाही के वाद-पाकरत पड़ने पर यह उन्नीस-बीस महीने तक चल सकती थी-इसका मुकदमा शुरू हुआ, और इस मुकदमें में उसने अपने देशवासियों, अपनी पार्टी और सारे संसार के सामने किसी एक ग्रांत मुगंबर, ग्रावश्वसनीय ग्रीर रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने अपराध को स्वीकार किया, जिसके फल-स्वरूप उसे सर्वोच दण्ड पास हुन्या । इस बात से कोई फर्क न पड़ता था कि उसने करनी के पाए के जोर से ग्रापना ग्रापराध स्वीकार किया, जैसा कि हम सब बन्दियों का बिश्वास था, या सोवियत शक्ति ग्रीर ग्रापने ज्ञादश के लिए एक 'मत्यक्ष राजनीतिक धावश्यकवा' देखते हुए अपना विलदान कर डाला । दोनां तरह से नतीजा एक ही था ।

सोधियत राजनीतिक मुकदमों में चन्दियों की सम्पूर्ण अपराध-स्वीकृति को समफाना आसान नहीं है। इसका आशिक उत्तर आपको सोवियत मानव के मानसिक गटन में मिलेगा। यह एक निर्विवाद है कि न्यायालय में वित्रकों की वश्यता केवल पृष्ठ-ताछ की प्रक्रिया द्वारा उन पर पड़े हुए प्रमाव से नहीं समकाई जा सकती। यह ठीक है कि पूछ-ताछ के तरीके, खास तौर पर जब कि वे वर्षों और महीनों तक चलते रहते हैं, बलिष्ट-से-बलिष्ट आत्मा वाले आहमी को तोड़ने में सफल होते हैं। किन्तु असली बात कुछ दूतरी ही है। वह यह है कि अधिकांश पक्षे कम्युनिस्टों को सोवियत प्रविवन में अपनी आहया हर कीमत पर बनाए रखनी ही पढ़ती है। इस आरथा को त्याग देना अपनी ताकत के बाहर जाना होगा, चूँ कि कई

परिस्थितियों में अपने दीर्घकालीन और गहरे थेंटे हुए विश्वासों को त्याग देने के लिए, यहाँ तक कि जब कि उनकी रक्षा करना असम्भव हो गथा हो तो भी, एक महान् नैतिक शिक्त की आवश्यकता होती है। अधिकांश कैदियों में, कई बार जार के खिलाफ लड़ने वाले पुराने कांतिकारियों में भी, यह शिक्त न होती थी। इस अद्भुत बात का उत्तर, जिसके लिए लोगों ने तरह-तरह के उलभे हुए अनुमान लगाए हैं, न तो ग्रुस दवाओं में है और न आत्माभियोग की रहस्यमयी रूसी प्रवृत्ति में है। यह लोग अपने-आपको अपने उस निजी राज्य का शिकार या शहीद नहीं कह सकते जिसके लिए यह लड़े थे और जिसको इन्होंने खुद बनाया था। हो सकता है कभी वे अपने दिलों में स्तालिन और पार्टी-नेतृत्व के खिलाफ रहे हों, चाहे उन्होंने यह स्वीकार न किया हो, लेकिन वे अक्सर अपनी विभेद-बुद्धि के विरुद्ध सरकार के साथ बहुत काफी समभौते कर चुके थे और जिन गलतियों और कृत्यों को उन्होंने स्वयं आपराधिक समभा था अब वे उसी के अपराध में मागीटार बन गए थे, क्योंकि उनके खिलाफ खुल्लमखुल्ला विद्रोह करने का उनमें माहा न था।

मैं दिखावे के मुकदमे में पेश किये जाने से बच गया। यूकेन के कुछ उच्चतम पार्टी-श्रिधिकारियों के विरुद्ध, जिनमें पॉस्तीचैव श्रीर कॉसियर तथा श्रम्य कई विद्वान्, वैज्ञानिक श्रीर रेकनिरायन शामिल थे, बुर्जु श्रा राष्ट्रवाद के श्रीमयोग में चलाया जाने वाला सामृहिक मुकदमा श्रम्त में न चलाया गया। दिखावे के मुकदमों का जमाना समाप्त हो चुका था; उनका श्रमर जाता रहा था। सोवियत यूनियन में किसी को भी इन श्रीमयोगीं श्रथवा श्रपराध-स्वीकृतियों की दिखावट पर विश्वास न रहा था।

अन्त में मैं मुक्त होकर अपने परिवार में लौट श्राया। मुफ्ते आराम करने के लिए कीमिया भेजा गया और पुनः अपने पूर्व पद पर नियुक्त किया गया। उन्हीं छात्रों ने जय-जयकार के साथ मेरा स्वागत किया जिन्होंने मेरी गिरफ्तारी से पहले और बाद में इतनी निर्दयता के साथ मेरी आलोजना की थी। मैं फिर अपने व्याख्यानों में व्यस्त हो गया।